# मेरी असफलताएँ

खेसक **युकामराय** एम॰ ए॰

साहित्य रत्न-भगडार, आगरी।

प्रवासक महेन्द्र, स्थातक साहित्य-रत्न-भण्डार् सिवित-काइन्स, श्रागरा ।

> दिसम्बर १६४६ द्वितीय संस्करण, १००० मृत्य २)

> > सुदेक साहित्य प्रेस, सिवित-ताइन्स, ज्ञागरा।

#### स्वर्गीय माता जी को जिनसे ग्रुके बाणी का प्रसाद मिला

#### दो शब्द-वकलम खुद

यह युग सान्यवाद का है। ज्यावहारिक रूप से तो नहीं, सैद्धान्तिक रूप से अवश्य गङ्गा तेली राजा भोज की बराबरी कर सकता है। इसी समता भाव के कारण, समाज के अभिशाप गिने जाने वाले दीन-दिलत, पित और लांछित, अस्थिपखरा-वशेष, जरा-जर्जरित, वैभव विहीन मनुष्य भी आधुनिक काव्य के आलम्बन बनते हैं। यदि मुक्त जैवा कोई 'मित अति गङ्क, मनोरथ राज' व्यक्ति बिना किसी साधना और योग्यता के महात्मा गांधी, पिडत जवाहरलाल नेहरू, डाक्टर रवीन्द्रनाथ ठाकुर या रायबहादुर डाक्टर श्यामशुन्दरजी की भौंति आत्मकथा का नायक बन कर अपने की पाँचवाँ सवार गिने जाने की स्पर्ध करे तो सहस्य पाठकगण उसको युग की प्रवृत्ति का शिकार समक कर दया और उदारता के साथ इसा करेंगे।

मेरे पास ख्यातनामा महापुरुषों के से कोई अमृत्य अनुभव, राजनीतिक रहस्य, साहित्यिक सेवाएँ, जीवन-आर्दश और धार्भिक एवं नैतिक सिद्धान्त बतलाने को नहीं है, फिर मैं अपने पाठकों का धन और समय क्यों नष्ट करूँ ? मन्दःकिव यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपाहस्यताम्'। उपहास में भी मेरी लच्च-सिद्धि है।

फारसी में एक हिकायत है कि एक अक्लमन्द से किसी ने पूझा कि आपने अक्लमन्दी किससे सीखी? उत्तर मिला— 'आज बेवकूफाँ' अर्थात मूर्खों से। ठीक इसी भाव को रख कर आप लोग भी मेरी पुस्तक से लाभ उठा सर्केंगे। मुक्ते इतना ही खेद है कि बेवकूफी करने में मैं अपने शिकारपुरी मिन्न की माँ ति फर्स्ट डिबीजन न पा सक् गा। इस चेत्र में भी मैं साधारण (mediocre) से ऊँचा नहीं उठ सका हूँ। मुफ्ते अपने मिडियो कर होने पर गर्व है क्योंकि उसमें मेरे बहुत से साथी हैं। 'मर्गे अन्बोह जरन दारद' अर्थात बहुत से लोगों की एक साथ मृत्यु, उत्सव का रूप धारण कर लेती है। खैर में अपनो समाज-प्रियता में इस सीमा तक तो न जाऊँगा, लेकिन सब से आगे बाकर अकेता रहना मुफ्ते कचिकर नहीं। 'दित के बहताने को गातिब यह स्थाल अच्छा है'।

वैसे तो 'निज किंचर' की भाँति 'निज चरित केहि लाग न नेका, सरस होड अथवा अति फीका' किन्तु में अपने गुण-दोषों से भली भाँति परिचित हूँ और फीके को सरस बतलाने का साहस नहीं कर सकता। बड़े आदिभियों के चरित्र में इतनी बड़ी-बड़ी बातें रहती हैं कि उनके लिए किसी को किव बना देना 'सहज सम्भाव्य' है। मुक्तसे लो वे बातें कोसों दूर हैं। वे शायद मेरे उच्छु जातम स्वप्नों के चेत्र से भी बाहर हैं। किन्तु मुक्ते अपने तुच्छ जीवन में कुछ हास्य और मनोरखन की सामित्री मिली है, उसको आपके सामने रखने का मोह संवरण नहीं कर सकता। मैं रत्नों से तो नहीं, काँच की मिण्यों से आपका मनो रखन करना चाहता हूँ। आप सच्चे वेदान्तियों की भाँति कखन को मिट्टी न समक्त कर मिट्टी में कछन देखिए।

श्रात्मकथा-लेखक के दों व्यक्तित्व होते हैं, एक चित्रनायक का, दूसरा लेखक का। इसमें चित्रिनायक के व्यक्तित्व में कोई श्राक्ष्यण नहीं। लेखक के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यदि 'आपुन करनी, भाँति बहु बरनी' की बात न समभी जाय तो मैं कहूँगा कि इसमें साहित्यक हास्य का काफी मसाला मिलेगा। जो लोग इसमें धील-धप्पे का श्रीर हू-हक का हास्य देखना चाहेंगे, उनको शायद निराश होना पड़े। मैंने श्राप लोगों के मनोरखन के लिए स्वयं श्रपने को ही बिल का बकरा बनाया है। यदि मेरे साथ दो-एक श्रीर सजन भी लपेटे में श्रा गये हैं तो उनसे मैं हार्दिक ज्ञमा चहाता हूँ।में श्रपने जीवन की श्रसफलता श्रों पर स्वयं हँसा हूँ। यदि श्राप इस पुण्य कार्य में मेरा सहयोग देंगे तो मैं श्रपनी श्रसफलता श्रों के वर्णन में श्रपने को सफल सममूँगा। मुक्ते श्रपने पाठकों की सहदयता पर विश्वास है। भवभूति की तरह शायद मुक्ते यह न कहना पढ़े कि 'उत्पत्स्यते ममतु कोऽपि समानधर्मा कालो हायं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी।' जब लोग बिना निमंत्रण के ही हँसने को तैयार रहते हैं तब वे इस सादर निमन्त्रण की श्रवहेलना न करेंगे—ऐसी मुक्ते श्राशा है। यदि मैं बुधजनों की श्रथवा। श्रवुध जनों की भी प्रसन्नता का साधन बन सकूँ तो श्रपने को धन्य मानूँगा।

'जो प्रबन्ध बुध नहिं आदरहीं। सो श्रम बाद बालकवि करहीं॥'

गोमती-निवास, श्रागरा।
मकर संकान्ति १६६=

गुलाब राय

### द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध में

इस पुस्तक के सम्बन्ध में गुण की कमी चाहे रही हो। किन्तु भुण प्राहकों की कमी नहीं रही। मेरी श्रीर पुस्तकों के चाहे मूक प्रसंशक रहे हों किन्तु इस पुस्तक के प्रशंसक मूक से वाचाल हो गये। इसको किस की कृपा का फल कहूँ ? पहला संस्करण हाथों हाथ विक गया, ऐसा कहना तो सिनेमा के खेलों के उद्धो- पकों जैसी विज्ञापन बाजी होगी किन्तु इसका पहला संस्करण साल डेद साल के भीतर ही समाप्त हो गया। इससे बड़ी प्रसभ्ता इस बात की हुई कि मेरे मित्रों ने मेरी राम कहानी बिना ऊब प्रकट किये सुन ली श्रीर प्रशंसा श्रीर बधाई के पत्र किसे। में उनकी सुरुचि में तो संदेह न करूँगा, उनको बुधजन मान कर मैंने संतोष प्राप्त कर लिया कि मेरा श्रम बाल के बियों का सा नहीं रहा। इसके लिए मैं बुधजनों का कुतज़ हूँ।

तब से मरे जीवन के पाँच शिशिर और वसन्त आये और गये। जीवन के उत्तर काल में बसन्त की अपेना शिशिर का ही प्रभाव अधिक रहा—इसील ए इसमें शरीरं व्याधि मन्दिरम्, शीर्षक लेख बढ़ाया गया। रोगों के चित्रण में यद्यपि मेरी लेखनी वास्तिबक्ता से पीछे ही रही फिर भी में प्रस्क हूँ। एक बार फिर मई सज-धज से बिना शारीरिक वष्ट के आप लोगों के सामने आ सका।

श्रागरा

## विषय-सूची

| १—बालांस्तावत् की इस्यकः               | ***        | ,       |
|----------------------------------------|------------|---------|
| र-मारीत लॉं                            |            | 9       |
| ₹— उसे न भूत्राँगा · · · ·             | <b>555</b> | 80      |
| ४—नमो गुरुर्देवेभ्यो                   | ****       | 23      |
| ५—सेवा के पथ पर                        |            | 83      |
| ६—सेवाधर्मः परम गहनो चौगिनामप्यगन्यः   | 6646.      | 20      |
| ७-सेर का मृत्य                         |            | ६३      |
| पं-पट-परिवर्तन                         | . 6-60     | 30      |
| ६-मेरा मकान-भेरी मृखेता की साकार मृतिं | ebbe       | =>      |
| १०—हानि-लाभ का लेखा-जोखा               | 5+65       | 83      |
| ११—नर से नाराथगा                       |            | 808     |
| १२श्राधी छोड़ एक को धावे               | 6          | . 9 8 % |
| १३ – खट्टे अंगूर                       | ****       | १२३     |
| १४—श्रीरामजी-प्रीत्यर्थं               |            | १३१     |
| १४—एक स्केच                            | 6.04       | 8:3     |
| १६—शैल-शिखिर पर                        |            | १४०     |
| १७—ठोक-पीट कर लेखकराज—१                |            | 826     |
| १५ — हाथ भारि के चले जुआरी             | 660        | १६      |
| १६—मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ             | ***        | 800     |
| २०-ठोक-पीट कर लेखकराज२                 |            | १७व     |
| २१ – ठोक-पीट कर लेखकराज – ३            |            | १व्य    |
| ९२-परिशिष्ट १-चोरीः कला के ह्रप में    |            | 8=8     |
| २३—परिशिष्ट २—कम्पोजीटर स्त्रोत्र      |            | 828     |
| २४परिशिष्ट-३-शरीरं व्याधि-मन्दिरन्     |            | 858     |

#### वालस्तावत् कोडासकः जब मैं बालक था

यद्यपि मेरी बहुत सी चीजों की भाँति मेरी जन्म-पत्री ला-पता है तथापि यदि आप मेरा विश्वास करें तो मेरे जीवन की सब से बड़ी असफलता यह थी कि मैंने वसन्त-पञ्चमी से एक दिन पहले इस पृथ्वी को भाराकान्त किया। मेरे जीवन का श्रीगणेश ही कुछ गलत हुआ किन्तु इतना सन्तोष है कि पीछे आने की अपेचा आगे आना श्रेयस्कर हैं। इसमें अपदूत कहे जाने की सम्भावना रहती हैं। यदि मैं बड़ा आदमी होता और यदि मेरा जीवन इत किसी सच्चे या भूठे भक्त ने लिखा होता तो वह ऐसी ही बात कह देना।

मेरा जन्म इटावे में हुआ था। मुहल्ले का तो नाम सुना है उसे छपेटी कहते हैं, लेकिन उस घर का पता नहीं लगा सका जिसमें मेरा जन्म हुआ था। यह प्रयक्ष अपने को महत्ता देने के

कारण नहीं वरन् शुद्ध कौतृहल और मनोविनोद के लिए किया गया था। मेरे पूज्य पिताजी (बाबू भवानी प्रसाद ) इटावे में नीकर थे। वहाँ से उनकी बदली होने पर मैं ढाई वर्ष की आयु में मैनपुरी लाया गया। मैनपुरी के लोग घोकंबाज कहे जाते हैं। मुफे इसका निजी अनुभव तो नहीं है किन्तु उसके सम्बन्ध में जन-श्रृति यह है कि 'मैनपुरी बगल में छुरी, खायँ सतुत्रा बतावें पुरी' पर उसका कुछ अच्छा इतिहास भी है ? मैनपुरी के पाम धारा-नगरी है जिसे घारऊ कहते हैं। किन्तु 'बीती ताहि विसारि दं' का पाठ पढ़ते-पढ़ते में इतिहास को भूल गया हूं। इतना अवश्य याद है कि उस नगरी में कोई राजा मैन रहते थे। उनके नाम पर ही मैनपुरी का नामकरण हुआ था। मैं हँस तो हूँ नहीं जो 'पय पियय परिहरि वारि विकार'। मेरा मन तो विकार की श्रोर ही अधिक जाता है। अस्तु इसी नगरी में बाल्यकाल बीता। यदि उस नगरी में दोष है तो उसके लिए मैं लिज्जित भी नहीं क्योंकि भारत की मोत्तदायिनी सप्त पुरियों में अप्रगण्य काशी के सम्बन्ध में भी जनुश्रुति कुछ अच्छी नहीं है। जनश्रुति तो क्या ? सम्मत हरिभक्तिपथ के अनुगामी, धर्म-भीरु बाबा तुलसीदासजी ने काशी के सम्बन्ध में स्वयं कहा है 'बासर ठासन के ठका रजनी चहुँ दिस चोर-फिर बिचारी मैनपुरी किस गिनती में है ? लोक (Locke) के मन का भाँति। इटावे के जीवन क सन्बन्ध में मेरा स्मृति-पटल विलक्क कोरा है। यदि दार्शिनिक शब्दावली का व्यवहार कहूँ तो वह टेब्युला राजा (Tabula Rasa) है। इसका अर्थ भी को ी पट्टी है। मैनपुरी के प्रार-म्भिक जीवन की कुछ घुँघली सी स्मृति है, जैसी कभी-कभी भूत-विद्यावादी फोटोबाफरों की तस्रवीरों में किसी बेतात्मा की छाया आ जाती है। उस रूप रेखा विहीन स्मृत को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि लोग यदि पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। सम्भव है कि मेरे प्रारम्भक जीवन में कोई आकर्षक बात न रही हो। फ्रायड साहब यदि जिन्दा होते तो यही व्याख्या देते। अदालत के सत्यभूतिं सत्यावतार गवाह की ( जो सत्य, पूर्ण सत्य और सत्य के अतिरिक्त और कुछ न कहने की शपथ खाता है; और न जाने क्या-क्या खाता है) तो प्रतिस्पर्धा मैं नहीं कर सकता। मैं गंगा तुलसी भी नहीं उठाऊंगा। अधार्मिक होते हुए भी दोनों का आदर करता हूँ और न मैं मुँह में सोना डाने हुए हूँ। किन्तु स्मृति को कल्पना से यथासम्भव अतिरक्षित न कक गा।

इम लोग एक ब्राह्मणी बुढ़िया के घर के दूसरे भाग में रहते थे। उसका नाम था दिवारी की मा। मैं अपेजाकत अभावों की दुनियाँ में पला था । न तो मेरी महत्वाकाचाएँ ही बढ़ी हुई थीं श्रीर न सुविधाओं का नितान्त श्रभाव था । 'चाहिए श्रभी जग जुर न छाछी' को तो बात न थी, फिर भी मैं उन बालकों में से न था जो गर्ब से कह सकें कि मेरा जन्म सम्पन्न घराने में हत्रा था। I was born with a Silver spoon in my mouth'\* मेरे यहाँ चाँदी का चम्मच तो क्या पीतल का भी न होगा। यदि मुमको जपरी दूध भी मिल गया हो तो सिपी से, जो मोवी की भी जन्मदात्री है। खैर, मुक्ते गरीबी के कारण कभी कभी रसना का संयम करना पड़ता था। दिवारी आलू-कचालू की चाट बेचा करता था। मुक्ते याद है कि मैं एक बार चाट के लिए मचला था। दिवारी को पड़ोसी धर्म और मैत्री धर्म का उपदेश दियाथा। 'भाई बाँट कर खाया करों'-ऐसी ममता भरी शिवा भी उसे दी थी। जब वह सब 'कामी वचन सती मन जैसे' बेकार गये तब माता से पैसे के लिए अनुनय-विनय की और फिर कहीं अपनी किच

<sup>\*</sup> परिडत जबाहरलाल नेहरू की श्रात्मकथा।

की तृप्ति कर सका था। अच्छे लाने की कमजोरी अवण समीप ही नहीं सारे बात सफेद प्रायः हो जाने पर भी बनी हुई है। उस घर की बाल-क्रीड़ाओं में अंधे बनकर चलने और चाई-माई खेलने की मुमे स्पष्ट स्मृति है। इस बात का उल्लेख अपनी माताजी से बार-बार सुनने से उनकी स्मृति और भी उभार में आगई थी।

घर का बातावरण धार्मिक था। माताजी सूर और कबंद कं पद गाया करती थीं। मुभ पर प्रहलाद की कथा का बड़ा प्रभाव था। मुक्ते पूरा विश्वास था कि 'राम कृपा कछु दुर्लभ नाहीं'। बिल्ली के बच्चे अवश्य कुम्हार के अबे में जिन्दा बच गये होंगे-होंगे क्यों कहूँ-थे कहना सत्य के अधिक निकट होगा। एक बार पड़ोस में जाकर एक कुम्हार से पूँछा भी था कि क्या वह बिल्ली जो उसके पास बैठी हुइ थी अबे में से निकली थी। 'तो में मो में खडग खम्ब में' राम का ऋस्तित्व बताने में मुक्ते प्रसन्नता होती थी। 'कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे-न्द्रहारं' भगवान शिव को श्रीर 'शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं' ठाकुरजी को श्रद्धा-भक्ति पूर्वक द्गडवत करने में परमानन्द का अनुभव करता था। उत्तरकालीन बुद्धिवाद ने उस आनन्द को मिट्टी में मिलाकर अभी तक सुभे कोई ऐसी वस्तु नहीं दी है जिसके कारण में सांसारिक सुखों और महत्वाकांचाओं को भूल जाऊँ और इधर-उधर न भटकूँ। हाँ मेरी वह विनय भावना श्रव इधर-उधर संसार में बिखर गई हैं। श्रव तो मैं सभी को 'सियाराम मय' जान कर 'जोर-जुग पाणी' प्रणाम करता हूँ। लेकिन जिनसे कुछ स्वार्थ है उन्हीं के प्रति यह बुद्धि अधिक रहती है। 'छोटे मुँह वड़ी बातें' कहना मुम्ने बहुत प्रिय था और इस कारण मैं प्रायः मूर्खं भी बन जाता था। मैं सममता था कि जिस प्रकार सरसों से तेल निकलता है उसी प्रकार गेहूँ से घी

निकतता है क्योंकि गेहूँ सरसों से अधिक कीमती होता है। भेड़िए को मैं भेड़ का बचा कहा करता था।

मेरे पड़ोन में एक बर्ड़ महाशय रहते थे उनका नाम था सुखराम : वे बड़े धार्मिक थे। वे शायद ऋब भी जीवित है। 🕫 पिछली बार जब मैं मैनपुरी गया था तब उन्होंने कहा था 'कल्लि के लला बूढ़े हुइ गये'। उनके चबूतरे पर नीम के नीचे रामायण सुनना मुक्ते बड़ा अच्छा लगता था। लोग कहते थे कि मैं बड़ा भक्त बनूँ गा लेकिन बड़ा होकर मैंन उनकी आशाओं पर पानी फोर दिया। फिर भी उसका असर अब भी कुछ बाकी है। धार्मिक बातों का मैं आद्र करता हूँ । खेल-कुद में विशेष रुचि न थी किन्तु उसके नाम से विलकुल अञ्जूता न था क्योंकि खेल-कूद् के पच में जो बातें कही जाती थीं वे मुफ्ते अच्छी लगती थीं। **उनमें से दो बातें अब भो याद हैं। 'श्रोन!मासी** घम बाप पढ़े ना हम' ( उस समय मैं यह नहीं जानता था कि "त्रोनाभासी धम जैनियों की रेन है--'ॐ नमः सिद्धार्ण'। 'खेलोगे कूरोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब'। धार्मिक होते हुए भी पढ़ने लिखने से मैं जी चुराता था त्रवश्य, लेकिन बहुत नहीं। मुफ्ते कभी कोई धसीट कर मदर्से नहीं ले गया।

खेल कई किस्म कं होते हैं। उनमें वे खेल मुक्ते पसन्द नहों थे जो दो चार बालक मिल कर खेलते हों। इसका कारख यह था कि मेरे श्रीर छोटे भाई बहन नहीं थे। इसलिए एकांत के खेल श्रन्छे लगते थे—जैसे कागज के श्रादमी या जानवर बनाना। जीनपुर का काजी तो गधे को श्रादमी बना देश था, किन्तु एक बार मैंने श्रपने पिता के एक मित्र के नुमखे का श्रादमी बना दिया, बड़ी डाट-फटकार पड़ी। दियासलाई के

<sup>\*</sup> श्रव वे जीवित नहीं हैं।

बक्सों की रेल बनाना आदि के खेल अच्छे लगते थे। अपने पड़ीसी मिस्त्रीजी के यहाँ से लकड़ी की गिट्टक बटीर लाता था और उनके पुल बनाता था। मुक्ते बेठे रहना अधिक पंसद था जब जबरहस्ती भगाया जाता था तभी भागता था। स्वास्थ्य के बारे में मेरे विताजी अधिक सचेत रहते थे किंतु खराबी यह थी कि स्कूल के सबक की तरह ही भाग-दौड़ का काम मुक्त से लिया जाता था। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है में स्वयं आँख मीच कर चलना और चाई-माई फिरना अधिक पसंद करता था। कभी अंधा बन कर मीख माँगने का भी अभिनय करता था। एक बार मैं ननसाल गया हुआ थी, वहाँ वास्तव में लाइ-प्यार में पढ़ना लिखना मूल गया था। मेरे पिता जी ने लिखा कि तुमने वहाँ पढ़ना-लिखनातो ताक में रख दिया होगा। उनका अर्थ में यह समका था कि मेरा बस्ता तिखाल में रक्खा है। मेंने अपनी माता से पूछा कि बस्ता तिखाल में न रक्खूँ तो क्या खूँटी से लटकाऊँ ?

पढ़ने-लिखने के सम्बन्ध में यह कह सकता हूँ कि पढ़ने में तो मुमको किय थी लिखने में नहीं। मेरे पिताजी ने मेरे पढ़ाने में बहुत दिल बस्पी ली। उन्होंने मेरी कई बुरी आदतों को उँगलियों पर पैन्सिल मार-मार कर, जबरदस्ती छुड़ाया। में उँगलियों पर गिनने से मन में जोड़ लगाना नहीं आता। खराब लिखने पर में बहुत पिटा हूँ। खराब लिखना तो नहीं छूटा लेकिन हरफ छुछ स्पष्ट लिखने लगा था। उन दिनों ताड़ना का अधिक महत्व था। ताड़ना की एक खराबी तो रही कि जितना शरीर स्वस्थ बालक का बनना चाहिए था उतना नहीं बना, लेकिन उसके साथ कई गुण भी खाबे। वे यह कि पराई चीज न लो और दूसरों का आदर करो।

### मार्शंल ला

#### मेरी प्रारम्भिक शिचा

यद्यपि उन दिनों प्रारम्भिक शिवा को अनिवायं बनाने का या निरक्ता-निवारण का कोई आन्दोलन नहीं चल रहा था तब भी में घर बैठकर मौज न उड़ा सका। पढ़े-लिखे घरों में तो शायद विद्यारम्भ-संस्कार उतना ही जरूरी है जितना कि विवाह, शायद उससे भी ज्यादह क्योंकि विवाह का बन्धन कुछ दिन टल भी जाता है लेकिन शिचालय का जेलखाना तो बच्चे के खेलने खाने के दिनों में ही तथ्यार कर दिया जाता है। विद्यानिधि भगवान रामचन्द्र और कलातिधि भगवान कुष्ण को भी गुरुग्ह जा कर विद्याओं और कलाओं के अध्ययन की खानापूरी करनी पड़ी थी। यदि आपको विश्वास न हो तो बाबा तुलसी-दास भी का प्रमाण दे सकता हूँ। 'एक गृह पढ़न गये रघुराई' अगर आप बहुत भगड़ा करेंगे तो श्रीमद्भागवत् का भी प्रमाण दे दूँगा। कुष्ण भगवान् ने चौतठ दिनों में कलाएँ सीखी थी। सान्दी पन मुनि का नाम तो उनके शिष्यत्व के कारण ही अमर हुआ।

मरे पिता सरकारी नौकर थे। उर्दू से उन्हें द्वेष नथा। इतना ही नहीं, वे उसका पढ़ना जरूरी सममते थे क्योंकि उन दिनों बिना उर्दू-ज्ञान के पास-पोर्ट के सरकारी नौकरी के चेत्र में प्रवेश करना श्रसम्भव सा था। तो भी कुछ धार्मिक संस्कार के कारण मेरी शेचा का प्रारम्भ 'बिस्मिल्ला इररहमानुरेहीम' नहीं हुआ। पगड़ी-श्रांगरखे से सुमिन्जित एक पिन्हतजी आये। उनका नाम परिन्त लालमिण था। वे अपने नाम के आगे शर्मा वर्मा कुछ नहीं लिखते थे। 'विद्यारम्भे विवाहे च' के अनुमार उन्होंने गणेशजी के बारह नामों का उचारण किया। मुमसे हाथ पकड़कर 'श्रीगणेशाय नमः' लिखाया गया। उस समय में चित्र लिपि की बात तो नहीं जानता था, लेकिन मेरा विश्वास हो गया था कि श्री का सम्बन्ध गणेशजी की मूर्ति से हैं। श्री में भी एक सुँ इ सी रहती है।

श्रवरारम्भ कुछ घर परं हुआ, कुछ पाठशाला में । मुके मालूम नहीं श्रवर-ज्ञान कराने में किसको कितना श्रेय हैं । हाँ. इतना श्रवश्य याद है कि मुक्ते कोई किताब नहीं दो गई थी । पट्टी पर बुद्दके से लिखना चाहे उतना वैज्ञानिक और कलात्मक न हो जितना कि श्रनार और श्रमक्द से 'श्र' का बोध करना, किन्तु मेरा विश्वास है कि लिखने में हाथ की पेशियों का श्रवरों के श्राकार से पंरचित हो जाना श्रवर बोध में श्रिवक सहायक होता है। उस पाठशाला में एक लड़का था, जिसको टीकू कहते थे। 'माया के तीन नाम परसा, परसी, परसराम वाली बात के श्रनुसार विकास कम में टीकू उसके नाम की दूसरी ही श्रेणी थीं, अभी वह टीकाराम नहीं बन सका था। वह रामायण श्रव्छी पढ़ता था। उस समय उसकी तरह से रामायण पढ़ लेना मेरी शिव्हा-सम्बन्धी महत्वाकां हा श्रो की चरम सीमा थी। खेद है कि उस उच्चतम शिखर की छांह तक नहीं छू पाया हूँ।

पाठशालाएँ उसं समय भी विद्युद्ध चुकी थीं। तहसीली स्कूलों श्रीर मकतबों का बोल-बाला था। जब तक पाठशाला में पढ़ा तब तक तो मेरे ऊपर दण्ड-विधान लागू नहीं हुआ, शायद तब तक 'पञ्चवर्षाणि लालयेत्' की बात चल रही थी; यद्यपि उस समय मेरी उम्र शायद छः वर्ष की हो गई थी लेकिन तहसीली स्कूल में आते ही द्गड-विधान दावे के साथ शुरू हुआ। रवि बाबू ने अपने प्रारम्भिक शिक्तकों की तुलना गुलाम बादशाहों के शासन से की थी। मैं उनकी गुलाम कहने की घृष्टता नहीं करूँगा। रिव बावू बड़े हैं, समर्थ हैं— 'समरथ को नहि दोष गुसाई', रवि, पावक, सरिता की नाई''— लेकिन में इतना अवश्य कहेंगा कि वे दरख्यारी अवश्य थे। वे सन्यामी तो थे नहीं ( क्योंकि वे कमएडल नहीं घारण करते थे ) इसलिए वे राजा ही थे। मालुम नहीं रामराज्य में उस्ताद लोग दएड का प्रयोग करतेथे या नहीं। मुक्ते बाबा तुलसीदासजी की 'दरह जितन कर' बाली उक्ति में संदेह हैं। उस जमाने में भी शायद उस्ताद लोग दर्खधारी होते होंगे। अस्त, स्क्ली दएड-विधान में कान पकड कर उठाना-बैठाना तो शायद रहमदिली का परिचय देना था। उस समय के अध्यापकों का दिमारा सजा के प्रकार सोचने में यूरोप के इन्किजिशन (Inquisition ) से कुछ कम न था। एक अध्यापक महोद्य ने तो एक किवाड़ को जोर से घुमा कर मेरे सर में मार कर श्रपनी उर्वरा बुद्धि का परिचय दिया था। कहीं उँगलियों में कलमें दवाते थे तो कहीं पेड़ से लटका देते थे। मुगा बनाना भी उस विधान की एक धारा में था: क्या इएडा तो उन लोगों का चलता था जो लकीर के फकीर थे या अधिक प्रतिभावान न थे। पालस बाले भी इन विवियों में से कुछ का प्रयोग करते हैं। यह मैं नहीं कह सकता कि वे पुलिस वालों ने शिचा-विभाग से सीखीं या शिचा-विभाग ने पुलिस से । यह नेविहासिक अनु-संधान का विषय है- और इस पर सहन ही में किसी को डाक्टर की पदवी मिल सकती है। जब स्वयं पित्रदेव 'लालने

बहुव: दोषा: ताड़ने बहुव: गुणा:' में विश्वास खते थे तब बाध्यापकों का क्या कहना है ? मेरे पिताजी के हुक की निगाली की (यदि शुद्ध हिन्दी में कहूँ तो काष्ट्र निलका की ) कई बार मेरे पृष्ठ भाग पर परीक्षा हुई। वह पोलो लकड़ी मेरे दधीच की हिडुयों से स्पर्धा कःने चाले मेर्रनाल का क्या मुकाबला करती ? िस पर भी मेरा लिखना न सुधरा छौर न 'हेज्जे ही दुरुस्त हुए। फारसी में सौ में पेंसठ नम्बर प्राप्त करने पर भी फारसी 'स्वाद' से लिखता था। अब भी मुक्ते छाँप्रेजी के मामूली शब्दों के लिए डिक्शनरी की शरणा लेनी पड़ती है।

सूठ बोलने पर मैंने बहुत मार खाई है। सूठ में शरारत करने के लिए नहीं बोलता था। शरारत मुक्त से बहुत दूर थी उस कठोर शासन में शरारत के लिए गुझाइश कहाँ? किन्तु उस समय छोटे से संसार की समस्याएँ इतनी जटिल थीं कि बिना सूठ बोल उनका सुलकाना मुश्किल हो जाता था। बेत का भय ही सूठ का जनक था। बहुत कोशिश करने पर भी में सुशस्त्रती की कापियाँ न लिख पाता था, किर सूठ के सिवा और क्या चारा था? यही कारण है कि मैं महात्मा गांधी न बन सका।

तहसीली स्कूल के परचात में अंगरेजी शिचा के लिए जिला
स्कूल में भर्ती हुआ। वहाँ अँगरेजी के साथ उर्दू दिलाई गई।
अँग्रेजी की अतिरिक्त शिचा पिनाजी ने दी और उर्दू की अतिरिक्त शिचा के लिए मकतव जाना पड़ा। मेरे पिताजी को
कन्ज्यूगेशन आफ वर्ट्स (कियाओं का भूत भविष्य और वर्तमान कालीन रूप और पुरुष याद करना) में बहुत विश्वास
था। अंग्रेजी तो मैं अब पहले से कुछ अच्छी बोल लेता हूँ लेकिन
अब मैं एक साथ tense (लकार या काल) नहीं गिना
मकता। उन्होंने 'होना' (verb to be) का कञ्जूगेशन याद

कराया था । कोई-कोई verb to love का भी कञ्जूगेशन पढ़ाते थे, शायद verb to be (मैं-हूँ मैं-हूँ) का मन्त्र रटने के कारण ही यह न्याधि-मन्दिर शरीर अ अभी तक डटा हुआ है। फल यह हुआ था कि मैं पाँचवीं अठी जमात में ही अंग्रेजी बोलने लग गया था। इस कारण अंग्रेज हैडमास्टर योड़े खुश होगये थे (मैं पीछे से मिशन स्कूल में पढ़ने लग गया था) और कभी कभी मैं उसी कारण बेंत की ताड़ना से बच भी जाता था।

मेरे मौलवियों में दो छोड़ कर श्रौर सब मार्शल ला में विश्वास रखते थे। मौलबी मियाँदाद खाँ जवान थे श्रौर इस-लिए उनकी मार में भी जवानी का जोश था।

उद्भें मेंने डायरेक्ट मैथड (direct method) से पढ़ी। पहले में सबक रटकर याद कर लेता था। पीछे से मुफे अच्छर- बोध हुआ। जिस दरजे में भरती हुआ उसमें अलिफ बे नहीं पढ़ाई जाती थी। अलिफ बे लिखना आ गया, फिर तख्ती की लिखाई शुक्त हुई। तख्ती की लिखाई की बदौलत मुफे फारसी की एक बेत का मिलरा अब भी याद है, 'कलम गोयद कि मन शाहे जहानम्' शायद उसी के उपचेतना में (Subconscious) रह जाने के कारण मैंने लेखक बृत्ति धारण की हैं और यद्यपि बहुत ऊँचा तो नहीं पहुँचा, पर पददलित भी नहीं हुआ।

मौलवी नवाब खाँ श्रतारी की दुकान करते थे। में उनकी दुकान पर पढ़ने जाया करता था। जब स्याही का पानी चुक ' जाता था तब वे श्रक गुलाब, श्रक का दियाँ या अर्क गाजवाँ डाल दिया करते थे। मौजवी श्रसदुल्लाखाँ भी बड़े नेक थे। उन्होंने फारसी के व्याकरण पर मेरी बड़ी श्रद्धा उत्पन्न कर दी थी। मैंने श्राठवें दर्जे तक फारसी पढ़ी। नवे दर्जे में जब श्रस्बी

<sup>\*</sup> श्रागे इस पर भी एक लेख पिढ़ये।

पढ़ने का सवाल आया तब मैं घवरा उठा। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि फारसी आर्य भाषा वर्ग में है और अरबी सेमेटिक वर्ग में - लेकिन अरबी मुम्ने प्रकृति के विरुद्ध लगी। मेरा वैसा गलान था जैसा अरबी पढने वालों का होता है। प्रश्न यह हुआ कि साइंस लूँ या संस्कृत । दोनों में मेरी समान रुचि थी. क्योंकि दोनों का सम्बन्ध सरस सकार से था। साइंस पिताजी ने नास्तिक हो जाने के भय से नहीं लेने दी। संस्कृत ली, और ख़शी सं ली-मेरे संस्कृत के अध्यापक थे परिडत गिरिजाशंकर मिश्र (वे शायद अब भी जीवित हैं)। यद्यपि वे भौगाँव के निवासी थे (तब मैं मैनपुरी में पढ़ता था) तथापि बड़े प्रतिभाशाली थे। आर्यसमाजी परिडतों से मोर्चा लेने की वे ही योग्यना रखते थे। जिस प्रकार नया मुमलमान अल्जा ही अल्ला पुकारता है, मैं भी समय-क्रसमय 'मया त्वया' की संस्कृत बोलने लग गया। अपनी संस्कृत के पीछे मैंने दो पंडितों में शास्त्रार्थ करा दिया। एक मेरे प्रयोग को ऋग्रद्ध बताते थे और दूसरे सही। भूतकाल के स्थान पर मेरे वर्तमानकालिक प्रयोग को उन्होंने ठीक बतलाया । जिन पंडित ने सेरा प्रयोग त्रशुद्ध बताया था, उन विचारों का स्वर्गवास हो गया हैं (हालांकि इस मामले में मेरा जरा हाथ नहीं ) ऋौर जिन्होंने मेरा प्रयोग ठीक बतलाया वे जीवित हैं। संस्कृत ले लेने के कारण मौलवी साहब ने मेरा नाम 'विभीषण' रख छोड़ा था। मैं उनसं कह देता था कि अगर आप रात्रण बनत हैं तो मुक्ते विभीषण बनने में कोई ऐतराज नहीं। वास्तव में वे बड़े सज्जन थे।

प्न्ट्रेन्स की शिक्षा में मेरे ऊरर जो सब से अधिक प्रभाव पड़ा, वह एक बंगाली ईसाई हैडमास्टर का। उनका नाम था पन० सी० मुकर्जी। वे अंग्रेजी के एम० ए० थे, संस्कृत अच्छी जानते थे। साइन्स भी जानते थे क्योंकि वे बड़े मनोरञ्जक प्रयोग

दिखलाया करते थे। विमशर्ट मशीन से उन्होंने बिजली कं धक्कों का हम लंगों को अनुभव कराया था। उन्होंने ही विज्ञान में मेरी रुचि उत्पन्न की थी। उनका हास्य भी बड़ा मधुर था। एक लड़का बड़ा मोटा था। एक रोज वह किसी साधारण से प्रश्न का उत्तर न देसका तो वे कहने लगे. 'त्राकारसदृशः प्रज्ञः।' यह वाक्य महाराज दिलीप के लिए कालिदास ने कहा है किन्तु मुकर्जी महादय का अर्थ था जैसा मोटा शरीर, वैसी ही मोटा श्रक्त है। उन्होंने ही मुम्ने लूज सेन्टेन्स श्रीर पीरियड का अन्तर बताया था। उनके ही प्रभाव से मुक्ते छोटी और सुन्दर रचनात्रों के लिए त्रादर होगया था। (यह लेख उस प्रभाव के विरुद्ध है।) परिमाण ( Quantity ) के अपेना गुण (Quality) की कद्र करना मेरे ताऊ ला० विहारीलाल जी ने मुम्फे मिखाया था। हम लोगों के यहाँ पसरट की दुकान होती थी। हमारे कुटम्बी श्रव भी पुड़िया वाले कहलाते हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले घर के सब लोग दिवाली की पूजा के लिए बेची जाने वाली पुड़िया तैयार कर रहे थे। एक पुड़िया में चन्दन चूरा डालते हुए उन्होंने कहा था - 'चन्दन की चुटकी भली-मली न गाड़ी भरी कबार ।' मंरे पूछने पर उन्होंने मुक्ते उसका अर्थ भी समकाया था। उसका प्रभाव मेरे मन पर अभी तक है

मुकर्जी साहब ने मेरा एक निबन्ध ठीक किया था—उसकी बहुत-सी बातें हिन्दी और अँग्रेजी दोनों तरह की रचना करने में सहायता देती रहीं। उन्होंने मुक्ते बतलाया था कि छोटे शब्द से वाक्य को खतम न करना चाहिए, और जहाँ एक शब्द छोटा हो और दूसरा बढ़ा तो बड़े शब्द को पीछे रखना चाहिए। उनके बतलाए हुए हास्य के चुटकुले मुक्ते अब भी याद हैं।

स्कूल की शिचा में इन्सपेक्टरों का जो हाथ था वह भूलने की बात नहीं है। स्कूल ऐस सजाये जाते थे जैसे कि गवर्नर के श्राने में। मेरे एक मास्टर तो मखमल की श्रयकन पहनकर श्राया करते थे। एक बार इन्स्पेक्टर महोदय ने शायद मजाक में कह दिया था—You look like a prince (तम राजा जँचते हो) उन्होंने उसे बड़ी तारीफ की बात समभी। वे श्रंप्रेजी मुहावरों का श्रत्यधिक प्रयोग करते थे। उन्होंने ही मुफ्ते श्रंप्रेजी गंवाह प्रयोग (slang) भी बतलाये थे।

स्कृत के दिनों में अंग्रेजी और संस्कृत से मुक्ते किंच थी। शेष विषय तो कर्तव्य समक कर मैं उतनी हो अरुचि के साथ जितनी कि मेरे एक सनातन धर्मी मित्र त्रापत्ति धर्म के नाते मसलमान कम्पाउन्डर के हाथ की बनी हुई द्वा पीते हैं। हिसाब इतिहास भूगोल आदि विषयों को पढ़ लेता था। हिसाब से जी चुराकर भागता था। भक्ति-भावना कुछ अधिक होने के कारण पिता की तो नहीं परम पिता की शरण लेता। जो भगवान बिल्ली के बचों को अबे की आग से बचा सकते थे, वे क्या मुक्ते मास्टर की कोपाग्नि में भस्म होने देंगे ? संस्कृत पढ़ कर कुछ पांडित्य-प्रदर्शन का व्यसन हो गया था। आर्य-समाज और सनातनधर्म के शास्त्रार्थों में भी ऋधिक रुचि थी। मैं सनातनधर्म का पत्त लेता था और कभी-कभी बहस में घएटों बिता देता। इस कारण मैं भी धर्म का रचक बन जाता था। मेरे पड़ोस में सुखलाल नाम के बढ़ई रहते थे, मैं उनकी कला का बड़ा प्रशंसक था और कभी-कभी खराद की डोरी खींचकर मैं अपने को कार्य-कुशल सममने लगता था। उनके नीम के नीचे रामायण और सबलसिंह चौहान का महाभारत जो मेरे यहाँ बंगवासी के उपहार में बाया था, त्रादि ग्रन्थ पढे जाया करते थे। उनकी मैं बड़े प्रेम से सुनता था। बस यही मेरा व्यसन था।

ऐसे निर्व्यंसन विद्यार्थी की इम्तहान की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, किन्तु हिसाब इतिहास आदि विषयों में रुचि न थी, फिर कैसे अच्छी होता ? अमा तक कभी-कभी स्वप्त में अपनी गैर-तैयारी देखकर चौंक पड़ता हूँ। परीजा के लिए आगरे आया! वाबू बनारसीनास जी जैन की कृषा से वैश्य बोर्डिंग हाडस में उहरा। अश्मरा कालेन के हाल में परीचा दी। परीचा-भवन के हाबू बाबू (वर्तमान में आगरे के सुप्रसिद्ध हाक्टर सुशीलचन्द्र सरकार) से जान-पहचान हुई। तब की मित्रता वे अभी तक निभाये जाते हैं। जब कभी रात-विरात डन विचारों को बुला लेता हूँ, दूसरों का इलाज करते हुए भी वे विचारे वे-डल चले आते हैं।

उन दिनों लीडर का जन्म नहीं हुआ था पराचाफल जानने के लिए यू० पी० गजट ही एक मात्र साधन था। कभी-कभी सम्पन्न लागों के मित्र या रिश्तेदार नैनीताल सं तार अंज देते थे। उनकी प्रासाणिकता में सदा सन्देह रहता, अयञ्कर भूल भी ही जाती थी। फेल होकर पास होना तो प्रसन्नता को हिशुणित कर देता है किन्तु पास की खबर पाने के पश्चान गजट में फेल निकलना गहरा मानसिक आधात पहुँचाता है। एकबार मिडिल के इम्तहान के सम्बन्ध में ऐसा घोला खा चुका हूँ। पृथ्वी के देवतात्रों को प्रत्यच रूप से ऋौर श्राकाश के देवता श्रप्रत्यच रूप से असन्न किये गये। इलवाई का भला हुन्या। वधाइयाँ मिलीं श्रीर बड़े-बड़े लोगों के घर जाकर स्वयं प्राप्त की गईं। किन्त गजट आने पर पाँसे उलटे पड़े दिखाई दिये। लजा के कारण दो दिन घर से बाहर नहीं निकला। दध का जला छाछ फंक फंक कर पीता है, गजट की चातक की भौति प्रतीचा की। शंकीविकेम्पित करों से गजट के पन्ने पलटे, नाम निकल श्राया, सारे शरीर से प्रसन्नता की विद्युद्धारा-सी दौड़ गई और मालूम नहीं किन-किन देवतात्रों, देवीजी का या भैरवजी का या महादेवजी का प्रसाद बाँटा । उन दिनों सभी मेरे इष्टदेव थे । सोमबार को भोलानाथ

महादेव के मंदिर में कपूर गौर मंत्र से आरती कर घी का दीपक चढ़ाता, मंगल को 'स्वर्ण शैलाम' हनूमानजी की गुरधानी बाँदता और शनिवार को भैरव की को सिन्दूर का चोला चढ़ाता था। कभी-कभी विद्या बुद्धि के लिए बृहस्पतिवार का उपवास कर बेसन के लड़ुओं का भोग लगाता था। पास होने पर सभी को मन ही मन धन्यवाद दिया था।

मेरो स्कूल की शिक्षा की इति-श्री हुई। 'यहाँ की बातें यहीं रह गई' इब आगे का सुनो हवाल।'



वैश्य बोर्डिङ्ग में सैकिएडईयर के विद्यार्थी के रूप में

## उसे न भूलूंगा

#### वैश्य बोर्डिङ्ग हाउस की मधुमय स्मृति

मेरे जीवन-नाटक में थोड़ा सा काव्य भी है। उसकी मूर्त- कर देने के लिए काव्य की माषा अपेक्ति थी किन्तु मुफे वीणा-वादिनी माता सरस्वती का लाड़िला सुत होने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। क्या किया जाय ? 'चाहिए अभी जग जुरे न छाछी' हृद्य की जिस उदारता से पिएडत लोग सूखे चावलों में सरस नैवेद्य और हरे-भरे पुष्प-निर्माल्य की कल्पना कर लेते हैं, यदि मेरे पाठक भी उसी मनोवृत्ति से काम लेकर मेरी शुष्क एवं कर्कश गद्य में 'एक सुख देखों मैंने बचुल के राज में, मेरा गुड़ियों का खेलना री' की-सी सुमधुर रागमयी गीत-काव्य-चित्रावली का आरोप कर लें तो वे मेरे भावों के साथ कुछ न्याय कर सकेंगे।

एक प्रामीण कहावत है 'बिछिया मरी तो मरी आगरो तो देखों' ठीक उसी भावना को लेकर मैं एन्ट्रेन्स की (उस समय मेट्रीक्यूलेशन राब्द, जिसे मेरे मौलवी साहब 'मट्टी को लेसन' कंहा करते थे, प्रचार में नहीं आया था) परीचा देकर आगरे से मैनपुरी लौटा था क्योंकि उसमें पास होना मैं इतना ही दुष्कर सममता था जितना कि सुई के नाके में से ऊँट का जाना। देवयोग से मेरा नाम गजट में आ गया। 'अन्धे के हाथ बटेर' लगना कहूँ या देवताओं की छपा का फल कहूँ मेरे लिए कानेज जीवन का प्रवेश-द्वार खुल गया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ह रेमकों को स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। बड़ी सज-धज के साथ, जीकि एक खुररंग पट्टू के कोट में सी मत थी, आगरे आया। असवाब के न.म एक पीपा घो का था, जिससे कम से कम ऋण लेने से बचा रहूँ क्योंकि शास्त्रों का बचन हैं 'आयुवें- धृतं' और उसके साथ आवार्यों ने यह भी कहा हैं कि 'ऋणं छत्वा घृतं पवेत्। मियाँ अज्ञाह बखरा के बरकत भारदायों से बना हुआ वारह आने वाला फून पत्तीदार चीड़ का एक बक्स जिसकी सिफारिश में उन्होंने 'कम खच बाला नशन' कहा था, मेरे स्वाभिमान को बनाये रखने के लिए पर्याप्त था। बक्स की अपेना में हत्य पूण्या। उसमें गृहत्याग वा विपाद और कालेज-जीवन-प्रवेश की उत्सुकता के भात्र मूखे के पेट के चूंं। भी ता दृन्द मचा रहे थे।

इस समय न्यू हो न्टल का, जो श्रव श्रन्य होस्टलों के बन जाने के कारण पुराना हो गया है श्रीर श्रपने पुराने न को छा। के लिए टामसन होस्टल के नाम से पुकारा जाता है, मीजूद न था। श्रन्य होस्टलों की श्रपेक्षा वैश्य हा उस फेशनिवल सममा जाता था। फैशन से तो मैं कोसों दूर था। किन्तु वैश्य होने के नाते थोड़ी बहुत दिफारिश के साथ मैं उसमें दाखिल हो गया।

बोर्डिड्ड के नये विद्यार्थी में चाहे अजनबीयन न हो किन्तु बार लोगों की एवस-रे-की-सी भेदक दृष्टि उसमें कुछ न कुछ अजनबीयन खोज विकालती है। यह बौरे गाँव या तो नहीं स्वयाने गाँव का ऊँट बन जाता है। सुम्ममें भी अजनबीयन का इस मसाला मिल गया। बोर्डिङ हाउस में मेरे एक अभिभाव क थे, जलसर निवासी स्वर्गीय बनारसीदासली जैन (प्रसिद्ध किंवि नहीं)। मैं उनसे 'भैयाजी' कहां करता था। बात-बात में भैयाजी का आश्रय लेता था और दुर्भाग्य से आवाज पंचम स्वर से कुछ ऊँ वी ही थी। कुछ लोगों ने मेरा नाम ही भैयाजी रख लिया और एक महाशय तो थोड़ा सा टेढ़ा मुँह करके लम्बे सींचे हुए प्लुत स्वर से मुसे भैया३जी कहकर सम्बोधित करने में ध्वपनी सजीवता की चरमसीमा समस्ते थे। इसका शुभ फल यह हुआ कि मुक्त में आत्म-निर्भरता के चिह्न दिखाई देने लगे और कुछ आवारगी यानी धूमने-फिरने की आदत आ गई। मैं जंगली से शहरी बना।

यद्यपि बोर्डिंग हाउस के जीवन में पारिवारिक जीवन की प्रतिच्छाया रहती है तथापि एक बात का विशेष अन्तर है। वह है प्रभावों का वैविध्य । उस समय वैश्य हाउस में सभी टाइप के लोग थे। घोराति बोर कट्टर सनातन धर्मी भीथे जो चौके की लकीर के फकीर होकर उसको इतना ही महत्व देते थे जितना कि सीता जी के चानों खोर खीं दि हुई तदमण्जी की रेखा को देना चाहिए था। मैं भी शुरू-शुरू में उसी वर्ग का था। इस वर्ग में प्रमुख थे लाला राघेलाज नी अप्रवास जो बोर्डिङ्ग की दावतों में भी अलग चौकी पर बैठ कर खात थे और कभी-कभी धर्म के मामलों में वे प्रचंड रूप थारण छर लंते थे। उन्हीं के साथ कुछ सोग थे जो योश्य में वेथों का इंका बजाना अपने जीवन का लह्य बनाये हुए थे । उनकी पेटेन्ट वर्दी थी-पट्टू का कोट और कन्धे से षक्ती माडदार चुटिया। श्रीधर्मदेव पिछार्थी जिनका उस समय नाम था लाला बत्थीमल और जिनको इस विराग छक्षी भी उहते थे, इसी टाइए के कहें जा सकते हैं । कुछ सुरेष-नृटेष साहब लोग भी थे जिनमें स्वर्शासमान की मात्रा तो करा न थी किन्तु ये वे बापादमस्तक कंग्रेजी सम्यता में शराबीर । उनमें इतनी

ही अच्छी बात थी कि मेंद्रक और कछुर की भांति देशी जीवन में भी वे अच्छी तरह हिल-मिल जाते थे। उस वर्ग में के जमुनाप्रसाद जो अब रायबहादुर और चैयरमैन म्यूनिस्पल बोर्ड मथुरा हैं और देहरादून निवासी उपसेन जो अब रायवहा-दुर बार-एट लॉ और मालूम नहीं क्या-क्या हैं। इन लोगों में साहिबी शान होते हुए भी अभिमान की गन्ध तक न थी। कुद ऐस भ सज्जन थे जो इनकी बराबर फिजल खर्च तो न थे किन्त इनसे शान-वान में पीछे भी नहीं रहते थे। इस कोटि में श्री श्री गोपालचन्द्रजी गिने जा सकते हैं। वे अब किसी रिवासत में मिनिस्टर हैं। उनके कमरे में नन्हेखाँ कबाड़िया से खरीदे हुए फर्नीचर की भरमार रहती थी। लोग कभी-कभी उनको कवा-डिया-मेड जेन्टिलमेन कह दिया करते थे। दो एक साहब ऐसे थे जो पाउडर-क्रीम के अस्त्रों से बह्या को नीचा दिखाना चाहते थे. किन्त रसायन शास्त्र के सारे प्रयोग उन्हें हंस न बना सके। देशभक्तों में घोर संशयवादी (Sceptics) बुद्धिवादी (Rationalists) और नास्तिक भी थे। उनके कर-कमलों में हमेशा कोई न कोई रेशनलिस्ट प्रेस की छः आने वाली पस्तक दिखाई देती थी। उन लोगों से मैंने विकासवाद के सम्बन्ध में बहत-कुछ सीखा। उनमें प्रमुख थे स्वर्गीय मिन्नीलाल जिनकी नेपोलियन सी लम्बी ठोड़ी उनकी निश्चयात्मकता को प्रमाणित किया करती थी। खेद है वे इस संसार में नहीं हैं।

इनके साथ कुछ श्रद्धालु श्रास्तिक भी थे, इनमें इटावा के लाला सूर्यनारायण श्रप्रवाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। वे थियोसोफिस्ट भी हैं किन्तु उनकी थियोसोफी उनके कमरे तक ही सीमित रही, क्योंकि मेरी समम में थियोसोफिस्ट लोग श्रपने मोतियों के लिए हंस ही हूँ ढा करते हैं। हाँ, एक श्रीर जबर्स्त थियोसोफिस्ट थे, उनका नाम था श्री द्वारिकाप्रसाद

गोयल। वे बड़े श्रन्छे बक्ता थे किन्तु उनकी वक्तुत्वकला उनकी जार बार में फोर्थ ईयर रूपी महोद्धि के पार न लेजा सकी। वे हर बात में फोर्थ डाइमेग्सन (Fourth Dimension) श्रीर ऑट फ़ार्म्स (Thought forms) की दुहाई देते थे किन्तु उनका देशभक्ति-सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन गम्भीर था।

हिन्दी-भक्तों के साथ कुछ मौलाना लोग भी थे जो 'मरे स्यों चिराग में कुछ रौगुन-ऋौगुन भी हैं या नहीं' कह कर श्रपनी उर्द संस्कृति का परिचय दिया करते थे। मौलाना नाम के कारण वृन्दानन के एक मन्दिर में उनका प्रवेश रोक दिशा गया था। वे मन्दिर के सिपाही से भी 'श्ररे स्याँ में तो श्रम्गरवाला हूँ' कह बैठे थे। चोटी-जनेऊ दिखाने पर ही उन्हें भगवान के दर्शन मिले। श्राजकल के शिखा-सूत्र-हीन विद्यार्थी होते तो न जाने क्या होता ?

इन मित्रों के साथ मैं श्री कन्हें यातातजी चौहरे का नाम लेना नहीं मूलूँगा। ये महाशय भी देशभक्त थे पर संयत टाइप के। डेम्पियर पाक में इनकी नई कोठी को देख कर आश्चर्य चिकत होन र मुमे कहना पड़ा था 'श्रकबरा तरे जे जे ठाठ' ये महाशय मेरे मथुरा जाने पर अब भी किराये-भाड़े के लिए एक रूपया भेट किया करते हैं। मैं भी उनके आगे हाथ पसारने में लिज्जत नहीं होता।

किसी न किसी गुण के कारण में सभी का भक्त था और सभी ने मुक्ते अपना अन्तरङ्ग मित्र समक्तने की कृपा की थी। इमिलए ठलुआ-पन्थी के लिए काफी अवसर मिलता था और साथ ही ज्ञान-विस्तार को भी। स्वदेशी आन्दोलन खुश जोर पर था। सिवाय मेरे रायवहादुर मित्रों के जो मुक्तसे विशेष पिष्टना रखते थे और सब मित्र स्वदेशी रंग में रेंगे हुए थे। थावू अमुना

प्रसाद काली कासर तो न थे, वे काफी गोरे-चहे थे, पर उन पर दूसरा रॅंग नहीं चढ़ा। यद्यपि भवभूति के शब्दों में यह तो नहीं कह सकता कि 'अविदितगतयामा रात्रिरेशं विरंसीत' तो भी बार्तालाप गोष्टियों में बारह बन जाना सहज बात थी। कोई ऐसा बाद न था जो उस ठलुआ पार्टी में बार्तालाप का विषय न बना हो। शहर का सँदेशा तो क्या सारे देश का सँदेशा हम लोगो को था किन्तु कभी लटे नहीं। विज्ञान के नये-नये प्रयोग किये जाते थे। मेरे यह सुमाने पर कि सूर्य अत्यन्त ठएडा है क्योंकि जितना इम ऊपर चढ़ते हैं उतना ही तायमान कम होता है और सूर्य की गर्मी रिशमयों के संघर्ष के कारण है, मुमे डी॰ एस॰ सी० की डिगरी मिली थी। इसी प्रकार मैंने यह बतलाया था कि एयरोप्लेन में ऊँचे उठ कर हम एक दिन में अमरीका पहुँच सकते हैं। पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती है, घूमते-घूमते कब अमरीका आये तुरन्त नीचे उत्तर जायँ। इस पर दूसरी बार डिगरी मिलते-मिलते रह गई।

यग्रि किव-सम्मेतनों की उस समय प्रथा न थी तथापि हम सभी आगु किव थे। जीवन ही काव्य था। फिर गुप्तजी के शब्दों में किव बन जाना सहज संभाव्य था। बाजार में जाते हुए भूख लगी और शायद उसी तेजी और भावुकता से जिससे कि महर्षि बाल्मीकि के मुख से 'मा निषाद' वाला अनुष्टुप छन्द निकता था शिखरिणी छन्द निकत पड़े थे। 'मुन्नो भिन्नी गिन्नी तबस्युत सिन्नो तब मित्ते' (उस समय गिन्नियों का अभाव न था और लाला भिन्नीलाल के पास गिन्नी थी) मानसिक भोजन के साथ भौतिक भोजन भी बड़ा उत्तन मिलता था। जुगल महाराज और मेवाराम महाराज का नाम मेरे हदय-पटल पर बिरकाल तक अहित रहेगा। बेसे भोजन, न शारीरिक और न मानसिक अब किसी बोर्डिंक में मुश्कित से ही मिलेंगे। उस समय हमारे मैस में पूरा साम्यवाद था। डाइट्स (diets) लिखी नहीं जाती थीं क्यों कि सभी लोग 'श्रजगर करें न चाकरी' के मानने बाले थे, फिर टेनीसन की लोडस ईटर्स नामकी कविता भी पढ़ चुके थे। हाजिरी कीन भरे ? एक के महमान सब के महमान हाते थे और सबका बराबर एकसा उत्तरदायित्व था।

उस समय के मित्रों में बाबू रघुर्तार शरणजी उर्फ 'बाबू' अपने मूयराकार शरीर के लिए माधु । प्रसाद, कुमारं आसब की (क बयो द्वारा विति आ दों का आसव नहीं वरन् बदबूरार घी-ध्वार के पट्टे का आसव ) चीण धारा पर जीवन नोका चलाने के िए तथा लाला दुर्जा प्रसाद अपने हुक्के की गुड़-गुड़ाइट और लापरवाही के लिए (हुक्के से उनकी चारप ई में आग लग गई थी किन्तु उनको खबर तभी हुई जब आधी जल गई) लाला आत्मानन्द अपने कत्ते व्य-पालन की प्रसन्नता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे।

में कत्तवासी चम (chum) मुमसे सदा भगड़ा करते थे।
में यदि तीन बजे उठ कर पढ़ूँ तो वे तीन बजे तक कमरे को
आलोकित रक्खं। इस प्रकार ब्रिटिस एम्पायर की भाँति मेरे
कमरे में मदा उजाला रहता था। बाबू जान हीप्रसाद कार्थविभाजन में अधिक विश्वास रखते थे। रात को ऊपर की चटखती
वे बन्द करते तो नीचे की मैं बन्द करता।

शनैं: । मैं नहीं जानता इसकी सफलता कहूँ या विफलता किन्तु उस जीवन में सजीवता थी, विशाल भारत में उसके सुयोग्य सम्पादक परिडत श्रीराम शर्मा द्वारा निर्जीवता की अमर ख्याति श्राप्त करकें भी में अपने की सजीव कह सकता हूँ, यह उसी समय की सजीवता का प्रतिस्पन्दन है। नहीं तो जाको महरें साइयाँ राखि सके को ताहि ?

## नमी गुरुदैवेभ्यो

#### कालेज जीवन के दश गुरु

श्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । चज्जरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

किंकु आ और मेंढक की भाँ ति कुछ जीव उभयगित होते हैं। उनकी गित जल-थल में समान रहती है। मैं भी किसी अंश में वैसा ही जीव हूँ। मैं आगरा कालेज का विद्यार्थी रहा हूँ और सैएट सीम्स की भी। यद्यपि यह कहना कठिन है कि किस कालेज का में कितना ऋणी हूँ तथापि यदि मैं किसी कल्पना-विस्तार से अपने को प्रस्तर मृति होने का गौरव दूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि मुक्त अनगढ़ प्रस्तर-खएडॐ को वाहरी रूपरेखा मिशन हाईस्कूल मैनपुरी में मिली थी। वह आगरा कालेज में गढ़ा गया और उसे सेएट जाँस कालेज में आप (पोलिश) दिया गया। उस मृति की वैश्य बोर्डिङ में प्राण-प्रतिष्ठा हुई।

मुक्ते त्रपने कालेज जीवन में विष्णु भगवान् के दशावतार स्वरूप दस गुरुष्टों की 'बूटाच्छादित-चरणाम्बुज-सेवा' का

<sup>\*</sup> मेरे मौलवीसाहब सुक्ते अवसर 'कुन्दए नातराश' कहा करते थे। उसका अर्थ अनगढ़ पत्थर के समान ही है।

सौमारय प्राप्त हुआ है! स्मृति-मन्दिर में सुखासीन छन प्रत्यस् देवताओं के घुँ घले से शब्द-चित्र श्रष्ट्वित कर में अपनी स्वर्ण-जिह्वा लेखनी को पवित्र करूँगा। यद्यपि देवताओं से कोई छोटा बड़ा नहीं होता तथापि मैं गर्गारा स्वरूप अपने संस्कृत अध्यापक पं कृष्णालाल मिन के चर्गां में सर्व प्रथम श्रद्धाञ्चलि अपित करूँगा। लोक में भी ''अमे अमे बाह्यगाः' की नीति मान्य है।

#### १ पं॰ कुष्णलाल मिश्रः—

श्चापके भव्य शरीर से 'वान्धांविव संप्रकी' पेन्ट और हकति । अवकत का बे ने ह जो ड, गोत मखमली टोपी, श्चात्म-सन्तोष एर्ण प्रमन्न वदन पर तहरानी बनी मूळें, उन सब के साथ लम्बी डग-भरी सबल दरहा श्चित ज्याल विनिन्दित चाल, श्चापको तीन लोक से न्यारी छटा प्रदान करती थी। जिस प्रकार ऋषियों की क्रियार फलानुमेया कही गई हैं, उसी प्रकार श्चापका स्मित-हास्य मूँ छों की गित से अनुमेय रहता था। श्चापके पढ़ाने में बात-बात में रिसकता टपकती थी। श्चापके वार्तालाप में जीवन के प्रति पूर्ण अनुराग था, लेकिन श्चाप बोलते श्चंग्रेजी में ही थे। श्चापके श्वार पटों से हिन्दी के शब्द विरले ही श्वसरों पर निकला करते थे। हम लोग उन शब्दों को प्रश्च की माँति सहस्व-कर्ण होकर सुकते थे। पण्डितजा देवत्र एणी को राजभाषा का रूप देने में बड़े सिद्धहस्त थे। श्वनुवाद में शब्दों की पुनरावृत्ति बचाने के जिए वे नये-नये प्रकार के बाक-विश्वास खज निकालते थे।

पिंडतनी का मुख्य व्यसन बैशक है। जब डा॰ गङ्गानाथ मा को डी॰ लिट्॰ की डिग्री मिली थी तब मैंने कहा था, 'गुरु रेव! आप भी डी॰ लिट्॰ ले लीजिए।' असन्तुष्टा जिला नष्ट।' कह आप मुस्कराये और किर बड़ी बैराग्य मुद्रा धारण

करके कहने लगे, 'All D. Litts must die. My ambition is to become a good Vaidya' मैंने निबेदन किया, 'आजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामध्य चिन्तयेत् ।' आपने तुरन्त ही उत्तर दिया कि 'भंज गोविन्दं अज गोविन्दं मृद्यते' 'निह निह रह्मति दक्कम् करणे।'' इस प्रकार परिवत्जी का घरटा काव्य-शास्त्र-वितोह में जाता था। जब हम लोगों के वार्ताजाप का पारावार पाठ्यविषय की जुर सीमाओं पर आक्रमण करने लगा सब,यह निश्चय हुआ कि संस्कृत में वात्चीत किया करेंगे। इससे स्वयं मितभाषिता आ जायगी। मुक्ते अब और तो कुछ यह नहीं रहा, केवल इतना ही याद है कि पाठ खतम हाने पर बे कहते थे 'अत्रैव विराम:।' उनका चित्र भी यहीं विराम लेता है।

#### २ — डबल्यू > टी ॰ मजीगनः —

ये महाराय थे तो विशुद्ध आइरिश, लेकिन इनके मुखमण्डल तथा हाथों पर भारत की प्रसर सूर्य रश्मयों का प्रभाव अच्छी तरह पड़ा था। जह कभा ये आस्तीने चढ़ाते (लड़ने के लिए नहीं) तो उनके हाथों और बाहों का अन्तर तुरन्त मालूम पड़ने लगता था। उनकी रवेत बाहुओं में तांबे के रङ्ग के हाथ ऐसे प्रतीत होते थे मानों किनीं अश्वनी कुमारों के अवतार ने उनको उत्तर से जोड़ दिया हो। 'आकारसहशप्रकः' के अनुसार जैसा ठीस उनका शारीर था बैसा ही ठीस उनका पाण्डित्य था। वे शब्दों का अर्थ बताने में उनके बाबा परदाद्ध तक का हाल बखान देते थे। बिना टेन्टेलस की विस्तृत कथा सुनाये Tantalise शब्द का अर्थ न बताते थे। प्रीक और सेटिन के वे इतने शौकीन थे कि मजिस्ट्रेटी के जीवन में प्रीक बीटिन का काम न पड़ने के कारण उन्होंने उस पद से त्यागपत्र

दे दिया था। साई किल के वं इतने सिद्धपग थे (सिद्धइस्त तो कहना ठीक न होगा।) कि वे दिन भर में साई किल पर मेरठ पहुँच जाते थे। साइ किल पर कभी-कभी वे निद्रा-मग्न भी हो जाते थे श्रीर श्रपने लच्य को भूल कर किसी दूरस्थ गाँव में पहुँच जाते थे। उन दिनों मोटरकार का प्रचार न था, इसलिए कोई एक्सी-छेन्ट नहीं होता था। इस समाधि-प्रेम का कारण था स्वाध्याय का श्राधिक्य। वे रात के दो तीन बजे तक पढ़ा करते थे। बीच में जब निद्रा श्राती मुगदर की जोड़ी फिरा कर योगमाया को दूर भगा देते थे। वे हन्टले साहब के साथ उस कोठी में रहते थे जो श्राज कल हन्टले होस्टल के नाम से प्रख्यात है। एक बार वे किसी लड़के के लिए सिविलसर्जन को लिवाने गये। निद्रा के श्रावेग में शहर से दूर जा पहुँचे श्रीर फिर किसी जमीदार की चौपाल में दुपहरी बिताई। शाम को जब वे डाक्टर को लेकर लीटे तब लड़का टेनिस खेल रहा था।

मलीगन साहब बड़े हास्यप्रिय और वाचाल थे। मैं पाठ्य पुस्तक की अपेचा उनकी बातों को अधिक महत्व देता था। तर्क शास्त्र का प्रेम मैंने उनसे ही प्राप्त किया था। वे सब चीज की क्रियात्मक व्याख्या अपने टोप से करते थे। कभी वे उसे जहाज सान लेते तो कभी उसे पार्लीमेन्ट का भवन।

मैंने ऐसे गुरुश्रों की शिचा प्राप्त कर परीचा की श्रोर तो कम ध्यान दिया, विज्ञान श्रीर दर्शनशास्त्र के बाहरी अध्ययन में श्रीधक समय बिताया। इसीलिए मुक्ते परीचा-सागर में गोते खाने पड़े।

### ३-- प्रो० एन० सी० नागः-

यद्यपि मैं विज्ञान का विद्यार्थी न था तथापि मैं उनसे बहुत प्रभावित था। उनसे गुरु शिष्य का सम्बन्ध स्थापित करने के लिए मैंने उनका फोटोग्राफी क्लास जोइन किया। उनका ईषत् रयाम वर्ण, छोटा कद, गठा शरीर, फुर्तीली चाल, हंसता हु प्रा चेहरा, उनको विद्यार्थियों के हृदय में एकदम उच्चस्थान दे देता था। वे एक चौथियाई बोलते, एक चौथियाई मुस्करा कर हाथ के इशारे करते थे, एक चौथियाई बोर्ड पर लिखते थे छौर कौशल छौर हस्तलावब के साथ आधा प्रयोगात्मक रूप से बतलाते थे। इस प्रकार उनको बताई हुई बात सवाई समम में आती थी। हमारे लाला विश्वस्मरलालजी जो हाल ही में आगरा कालेज से अबकाश प्रहण कर चुके हैं, उन्हीं के शिष्य हैं।

वह समय विशेषीकरण का नथा। नाग साहब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही विषय एम॰ एस॰ सी॰ तक पढ़ाते थे। पीछे से फिजिक्स के लिए मिस्टर 'गुप्ता' आये थे। इसके अतिरिक्त वे फोटोशाफी क्लास लेते थे। वे नये प्रयोग करते (वायरलेस उन दिनों चला ही था) और न जाने क्या-क्या करते थे। एक प्रामोफोन रेकाई बनाई थी, (उन दिनों प्रामोफोन को फोनोशाफ कहते थे और तबों को चूड़ी कहते थे क्योंकि रिकाई उसी आकार के होते थे) जिसमें उन्होंने सब प्रोफेसरों की आबाज भरी थी। पीछे से आप स्वयं इतना ही बोले थे That is alright.

एन्ट्रेस फेल सादिक अली उनके एक मात्र डिमोन्स्ट्रेटर थे और निरक्तर भट्टाचार्य वजीरा लेब० असिस्टेन्टं था । जब मैंने फोटोग्राफी क्लास छोड़ा तब यह शेर दीवार पर लिख दी थीं।

> "अलविदा ऐ पाइरो, अलविदा अलकली। अलविदा वजीरा श्रो सादिकश्रली।।"

वे कभी-कभी एक-आध लड़के को बाँस से पीट भी देते थे रिव बाबू के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो प्यार करता है वही पीटने का अधिकारी होता है। इसी रहस्य को न समम कर श्रीमेज प्रोफेसरों की बढ़ा आश्रयं हाता था कि जहाँ उनके केवल रैट्यू पिड कहने पर स्ट्राइक हो जाय वहाँ उनकी चपत पर भी कड़के मुस्कराकर रह जायें।

#### ४---मेजर श्रो-डोनैल

ये (पीछे से कर्नल और प्रिन्सीपल मेरठ कालेज) बड़ी सौम्य प्रकृति और स्वतन्त्र विचार के सज्जन हैं। आप आइरिश हैं श्रीर उस समय शायद इसी नाते भारतीय विद्यार्थियों श्रीर राजनैतिक समस्यात्रों से बड़ी सहातुभूति रखते थे। उनका स्वच्छ रक्ताम इंसमुख सौम्य आकृति, गोल्ड फ्रेम में से भाँकती हुई ऑुंबों की विशिष्ट चितवन एवं वितायत से नी-वारित साहब की सिवि लयन सजधज, भय और आनक् को भगाकर भद्रा और विश्वास उत्पन्न कर देती थी। वे जनरत इङ्गतिश पदाते थे। शायद आइरिश होने के कारण वे शीन के शड़ा के बहुत भरते थे। चपल बुद्धि 'बाल क-बरे एक सुभाऊ' विद्यार्थियों ने उनका नाम 'शु-शू साहव' रख लिया था। हाजिरी लेते समय जव वे किसी विद्यार्थी के न म का कोई ऋँरा उचारण नहीं कर सकते तब वे something कह देते थे; किन्तु एक बार सुमित्रा नन्दन सहाय का नाम पढ़ते समय वे उनके नाम के तीनों भागों का उद्यारण न कर सके और something something कह गये। लड़के ने तो हाजिरी बोल दो लेकिन सारे क्लास में हुँसी की लहर दौड़ गई।

श्री-होतेल साहब की एक बात ने मुक्ते सभी तक काम दिया है और शायद आए लोगों को भी याद रहे। वे कम्पोलोशन पढ़ाते समय ''उन आइडिया, उन पेरेप्राफ, उन पेरेप्राफ, उन आइडिया'' कहते हुए नहीं बकते थे। उनके इस विचार से मेरे लेखों में सक्तति की भावना स्थिक बढ़ गई है। सब ये मेरठ

# कालेज से अवकाश महण कर चुके हैं। ४—श्राचार्य टी० सी जोन्म:—

श्चाप श्चागरा कालेज के प्रेन्सीपत थे। श्चापका हुष्ट-पृष्ट लम्बा-तड्डा फीनी शरीर, स्मास्थ्य एवं अधिकारसूचक रक्ताभ वर्ण, प्रिन्सनेत ब्रमा तथा लाई टेरीसन के ब्रक की सी उमडती घुम इनी. लहराती ऋषात विद्यार्थियों में भारी ऋषक पैदा कर देती थी वे मित्रम पी थे। उनको केवन पढाने से काम था। परीचा-प्रेमी विद्यार्थियें के वे आदर्श गुरु थे। नरे-तुले कटे छटे दिशब्दी पेराफ्रेज, टकसाली रुपयों की भांति खनाखन निध्लते आते थे। मुक्ते ऐसे बार्गजार-पेमी शनैः कथा शनैः पंथा' के बनुगामी, ठहर ठहर कर पास हं ने वाले विद्यार्थियों के िए उनकी पढ़ाई मथु । के चौबों की भाषा में सुखा चिनाई सी लगती थी। एक बार मेरा जी ऊच रहा था, मैंने अपने पास के विद्यार्थी से अपनी कापी पर फार्सी में 'द्र सायल चन्द दकीका काकी छन्द ( अर्थात घन्टा बजनं में कितने मिनट बाकी हैं लिखकर पूंडा, जोन्स सा बं घूम-घूम टहल ट ल कर पढाने में I slide, I slip, I gloom. I giance का चित्र उपस्थित हो जाता था। इसलिए उनकी दृष्टि सवतोमुखी रहती थी। वे चुपके से मेरा कापी उटा ले गये और उस बाक्य को मीलवी साहब से पढ़वाया । फिर उन्होंने मुक्ते वह करारी फटकार लगाई कि आर्जावन याद रहेगी। It is not conplimentary to a professor to be talking or looking at watches while he is teaching इस पर मा उन्होंने सुमे सार्टीफिकेट बहुत अच्डा दिया था सुमार्ने बानसःमों या गयबहादुों की संबह बुद्धि नहीं है। यदि वह मेरे पास होता तो गर्व से में आप लो ों को दिखाता। अ

<sup>\*</sup> व भावार्य तो थे ही लेकिन पीछे से दिन्द्-मुखिलिस इंगे में एक

### ६ - प्रोफेसर चार्ल्स डॉबसन

जब मैं आगरा कालेज में फर्स्टईयर में पढ़ने के लिए आगरा आया था उस समय तक स्कूल और कालेज के पार्थका की भेद-बुद्धि का आरम्भ नहीं हुआ था। मिस्टर डॉबसन स्कूल के हैंड-मास्टर थे और कालेज में भी अध्यापन कार्य करते थे।

उनका मभोला कद, कुछ मॉसलता की श्रोर भुका हुश्रा मुखमण्डल, प्रसन्नानन, पूर्णव्यक्त मूँ छे और कुछ नीची कलमें गोल-मटोल सम्पन्नतासूचक खल्वाटोन्मुख शिर जिस पर कभी कभी पुरानी चाल का ऊँचा रेशमी हैट विभूषित दिखाई देता एक दम विश्वास, निर्भयता, सज्जनता, सौम्यता और पारिडत्य का श्रङ्क नवागत विद्यार्थियों के हृदय में जमा लेता था। मैं र्ईंटलगने से वे शुकाचार्य बन गये थे - उन्होंने पींडत तुलसीराम शर्मा के कपर श्रापत्ति की थी कि वे एकाची हैं, उनकी पसीनेल्टी श्राच्छी नहीं है. इसी-लिए उनको कालेज से निकाल दिये जाने का प्रस्ताव किया था। ऐसे ही कई कारणों के संघात वश ( जिनमें उनका घोर नेशनेलिस्ट होना भी एक था) वे कालेज से निकाल दिये गये थे। सम्भव है कि जोंस साहब को शर्माजी का ही शाप लगा हो। शर्माजी किताब से बहुत कम पढ़ाते थे। वे हफ्ते में मुश्किल से एक ही दिन पढ़ाते थे लेकिन लेक्चर की धाक जम जाती थी। लड़के उनकी वक्तृता का लोहा मानते थे। उन पर यह भी आन्तेप था कि वे इतिहास को जल्दी-जल्दी पढ़ाते हैं History is taught by Rapid marches इसका उन्होंने उत्तर दिया था कि Where professors have seporific tendencies ( प्रो. मलीगन अक्सर क्लास में सोया करते थे ) and parsing is conducted by votes ं ( प्रो. स्मिथ पार्सिङ्ग कराने में स्वयं संशयवादी दार्शनिक थे इसलिए ऋंग्रेजी पदाने में वे बहुमतवादी थे) no wonder that history is taught by rapid marches.

उनके स्पष्ट उच्चारण से बहुत ही प्रभावित था। एक-एक शब्द मोती-सा गोल म्बच्छ और निश्चित रूप-रेखा-पूर्ण होता जिसके व्यक्तीकरण में भी प्रायः उनके अधर-पुट वर्तु लाकार हो जाते थे; मुख के साथ उनकी माँसल छोटी-छोटी वाहुएँ भी गति-साम्य करती थी तर्कशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाला एक नपा-तुला बाक्य अभी तक मेरे कानों में गूंजा करता है। 'Science teaches us to know, Art teaches us to do. Science is systematised knowledge. Art is systematised action.'

स्कूल और कालेज का पार्थका हो जाने पर भी मैं अक्सर श्रपने फिलासफी के गुरुदेव राज साहब के साथ उनके बंगले पर जाया करता था और उनके धार्मिक, दार्शनिक और राजनीतिक विषयों के गम्भीर अध्ययन और उदार दृष्टि-कोण का परिचय पाता था। उनसे सम्बन्धित अपने जीवन की एक बात न भूलूँगा। उनके यहाँ कोई मीटिङ्ग थी। भेष-भूषा के सम्बन्ध में मैं प्राय: उदासीन रहा हूँ। लेकिन उन दिनों मैं एम० ए० का विद्यार्थी था। अपने गुरुदेव की देखा-देखी एक काला कोट भी बनवा लिया था, उससे सम्राज्जित हो पहली बार ही लेम्प लगा कर साईकिल पर उनके बंगले की यात्रा की थी। रास्ते में ऊँची चढ़ाई थी। वह मेरे लिए माउन्ट एनरेस्ट की चढाई से कम न थी। वास्तव में वह मेरे लिए uphill task हो गया। उतरता इसिलए न था कि फिर चढने में दिक कत होगी और पैदल इसलिए न ी चलता था कि समय की पावनदी न हो सकेगी । लेम्य भी रात में ताजगंज की यहर्ड फेम ( World fame ) की गजक विकता खोंमचे वालों की मिट्टी के तेल की कुप्प से स्वर्ध कर रही थी। वह लेम्य जिसकी शुद्ध हिन्दी में दीप मन्दिर कहुँगा एक साथ नासिका और

नेत्रों को प्रभावित कर रहा था। रात्रि का समय था और संड्क भी निर्जन-प्राय थी। न कोई मेरी दुर्गत देखने वाला था श्रीर न कोई सड़क पर टकराने वाला, यदि होता तो मैं घंटी का कान मुद्द से लेता। बैंगले पर पहुँच कर विश्राम मिला। लौटा मैं गुरुदेव के साथ पैदल । यह थी मेरी साइक्लिक की सब से बड़ी तो नहीं उससे कुछ कम सकता। सब से बड़ी मफलता उस दिन हुई थी जब कि मैं अपने मित्र कृष्णलाल ( दहलबी ) के निमंत्रण पर हिमालय के नहीं आगरे के कैताण में रामगुका के उद्घाटनोत्सव की दावत खाने गया था। लौटा मैं उनकी विकोरिया में। साइकिल एक और विद्यार्थी को दे दी थी। यह सफलता या विफलता शायद इसी लिए हुई थी कि मुक्ते अपनी निजी साइकिल रखने का कभी सौभाग्य न हुआ वा यदारि चाँदनी रात में धुली तनजेव का कुर्ता पहन कर साइकिल दौड़ान की बात मेरे सुब-(बप्नों में से थी। किन्तु वह स्वयं अपने सम्बन्य में तो पूरा हुआ नहीं दूसरां को चढ़े हुए देख कर जीवन के गांत शील चित्र भर का आनन्द ले लेता हूँ। चादनी रात की सर का स्वधन छतरपुर को मोटरों में अवश्य पूरा हुआ है।

इस विषयान्तर को पाठक चमा करेंगे।

#### ७-प्रकेसर बैनीमाध्य सरकार

जब मैंने पहली बार फर्स्ट आर्टस की परीचा दी थी उस समय व्यार्टस कोर्स में गिलित-शास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ता था। गिलित शास्त्र मेरी अभिकृष्टि का विषय न था। न जाने कौनसे धान गङ्गा में बोये थे जिनके पुरुष प्रताय से पहली ही बार गिलित लेकर ऐंट्रेंस में उत्तार्ण हो गया था। एफ० ए० के गिलित में सोलिड ज्योमेट्री इन्न क्विकर थी क्योंकि उससे कल्पना की ज्यायाम के लिए स्थान अधिक रहता। शोफेयर सरकार का एक निजी ज्यक्तिस्व था। इन्न स्थूलकाय सभीला कद और चेहरे पर भरी हुई डाढ़ी एकदम उन्हें भन्यता अदान करती थी। उन्होंने क्या पढ़ाया त्रीर क्या नहीं पढ़ाया इनकी तो मुक्ते कुछ याद नहीं। इसने उनका देख नहीं, मेरी रूच ही का दोष था किन्तु व थे बड़े न ति-नि गुण और खरे समालोचक। कालेज की पोलिटक्स यदि कहीं सुनने में भाती थी तो उनके कतास में। उनके व्यक्तयवाण बड़े तीसे होते थे, वैसे ही उनकी दिन्य भी तीत्र था। कोई विद्यार्थी उन्हें घोटा देने वा साहस नहीं कर सकता था। यदि कोई विद्यारी पाँच मिनट भी लंट आता ती वे फौरन कह देते Please make yourself comfortable elsewhere' अर्थात 'कर्ना अन्यत आराम की जिए' दे लडकों का मजाक बनान भी खूब जानते थे। यदि कोई लड़का कहता कि उत्तर करीय-करीय आगया है तो ये बहते, 'वधा ऐसा कि दस उत्तर है तं नौ आगया है ?' कभी-कभो लड़के भी हाजिर जवादी में उनसे अभी निकल जाते थे । एक बार उन्होंने एक लडके से कहा कि आजकत घोड़े भी सही-सही सवान निकाल लेते हैं तो उसने तुरन्त उत्तर दिया कि साहब उनमें किसी गणितज्ञ की रुह आ जाती होगी।

अपने निषय के वे पूरे परिडत थे। यह मेरा दुर्गिग्य है कि
में उनसे कुछ सीख न सका। सदाशय और सद्भावना की मृति
थे। वे बादाम की माँति उत्पर से कठोर और हुएथ से कीमत
थे। पुरुष-परीचा में वे सिद्धहात थे। एक बार उनके घर जाने
समय मेरे मित्र बाबू कृष्ण गल के नौकर काजू ने बादामों की
ठएडाई के घो खे में मुसे भाँग पिलारी। बहुत यतन करने पर भी में
अपनी वातों की असगति न छिपा सका। वे तुगन्त ताड़ अये
और कहने लगे 'वोर्डिङ्ग हा स जाइये आगम कीजिए'। दिली
द्रवाजे के प्रसिद्ध हामियापैथ डाक्टर सरकार उनों के मुपूत्र हैं।
इन्हीं के नाम पर मेरे घर की पास की सड़क का नाम बैनीमांव

#### सरकार रोड पड़ गया है।

#### ≃- श्रोफेसर जीन बँगारू राज्य

मेरी जावन-नौका को यदि एक विशेष दिशा में ले जाने का श्रंथ किसी गुरु को दिया जा सकता है तो राजू सहन को। उन्हीं के प्रतिभापूर्ण सौजन्य के कारण में सेन्टजान्स कालेज में फिलासफी के लेक्चर निष्शुल्क सुनना था। विशय उर्ट के उदारतापूर्ण आप्रह से मेरी इन्तहान की फीस भंजी गई आर पितृदेव की बेबसी की दी हुई आज्ञा पाकर मैंने लाँ की सफतता का बिलदान किया और पिवियस एम० ए० पास कर कालेज में प्रोफेसर बना। यदि मैं राजू साहब के सम्पर्क में न आता तो मैं न्याय-विभाग का उच्च अधिकारी अवश्य होता किन्तु लेखक दार्शनिक और उसके फलस्वरूप छतरपुर राज्य का प्राइवेट सैक टेरी होने का गौरव न प्राप्त करता। उनकी बदौजत मेरी जीवन-वृत्ति का काव्य 'अर्थकृते' न बन कर 'यशसे' अधिक रहा।

मेरे गुरुदेव प्रलम्बता की मृर्ति थे। उनकी शारि-यष्टिका की बम्बाई को उनके दुबलेयन ने त्यार चेहरे की लम्बाई को पुच्छा-कार डाड़ी ने निकार में ला दिया था। उनको त्रपनी डाड़ी पर गर्व था। उन्होंने त्याक्सफोर्ड में भी जो मुळुमुरुडता का गढ़ है उसकी इज्जत कायम रखने का साहम किया था। यदि कभी विद्यार्थी गए उसके विदा करने का त्यायह करते तो वे कह देते कि जिसको किंग जोर्ज ने त्रपनाया है उसे किस प्रकार हेय कह सकते हो। उनके मुखारबिन्द ने त्रपने प्रेमी भ्रमर को ईषत त्यानुरूपना धारण करली थी त्रीर उसे केशों के साथ किन्दित्त में केवल एक-चौथाई नम्बरों से हार माननी पड़ती थी। उनका स्थलपका का कोट उनके शरीर के वातावरण में साम्य-सा



श्रपने गुरुदेव राजू साहय के साथ

चपस्थित कर देता था। उनके ललाट और मुख-मण्डल की भावानुक्य तीन्न गित से बदलने वाली रेख एँ उस साम्य में एक मुखद वैषम्य उपस्थित कर देती थीं। व्याख्यान देते समय उनकी शरीर-यादिका वेत्रलता के समान आगे पीछे को लहराती, उनकी पदणित ताल का काम देती और उनकी यत्त की-सी लम्बी उँगिलयाँ अधरपुटों के साथ नृत्य करतीं। उनकी आँखों में एक विशेष दीप्ति थी जो श्रोताओं नो अपनी सम्मोहनकला द्वारा मन्त्र मुख कर देती थी। उनके वार्ताजाप में उनका शरीर नहीं बोलता था वरन आत्मा बोलती थी। श्रद्धा और विश्वास की वे मूर्ति थे। मानुकता वर्षाकाकीन नदी के जल की भाँति उनके सारे शरीर से उमड़ी पड़ती थी। साधारण-सी बात में रहस्य और आदम्बद उत्पन्न कर देना उनके लिए सह ज सम्भाव्य था।

उनका मुकाव रोमन कथोलिसिज्य की ओर था। विचारों की निर्भीकता उनकी विशेषता थी। यद्यपि उनके साधारण बार्गलाप में चाटुकारिता का पुट रहता था तथानि वे अपने सिद्धान्तों में दृढ़ थे। नित्य नयी दार्शनिक और सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करना उनकी प्रखर प्रतिमा का परिचायक था। मेरे प्रार्थममक लेखों में उनके ही विचारों का अधिक ध्रवतरण रहता था। उनके जीवन में बुद्धिवाद और भायुक्रता का विशेष समन्वय था। कोई बड़े से बड़ा विषय न था जिसकी वे धवजी न उड़ा देते हों और कोई छोटी-से-छोटी बात न थी जिसको वे महत्ता न द सकते हों। अंग्रेजी सम्थता के वे बोर प्रशंपक होते हुए भी उन्हें अपनी भारतीयता का गर्ध था और अंग्रेज जाति क दोषों के उद्घाटन में भी वे नहीं चूकते थे। इसलिए कुछ लोग तो उनकी सचाई में भी शङ्का करते थे। 'निन्द्नित नीति नियुणाः यदि वा स्तवन्तु' इसकी उनको परवाइ न थी, वे अपने सिद्धान्तों में अटन थे।

दार्शनिक होते हुए भी उनमें सीन्दर्योपासना भी कापी थी। एक इटालियन रमसी की तारीफ करते हुए उन्होंने जो शब्द कहें थे वे मुक्ते अब तक याद हैं—'She walked not but danced, she spoke not but sang' में अपने विद्यार्थियों को अपन्हित अक्ट्रूप सममाने में यह सरस उदाहरण दे देता हूँ। मैं अपने उत्तरकारीन जीवन में भी उनसे दिल्ली में मिला हूँ लेकन उनकी आप जो मेरे विद्यार्थी हृदय पर पड़ी थी वह अन्तरस्थ है। मुक्ते दु ख है कि आजवल वे खुछ कठिनाई में हैं किन्तु 'भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषं।'

#### ६ - डाक्टर हटले

में डाक्टर हंटले के हो कारण सेन्ट नान्स कालेज के संगर्क में आया था। मैंने पढ़ाई भी मिल्लिल सुम्ता-सुम्ता कर तय की थी। मैं बी० ए० में संस्कृत में फेल हो गया था। इसीलिए अब उस हीनता भाव को दूर करने के लिए अपने लेखों में संस्कृत अधिक बघार करता हूँ। प्रोफेसर मिल्लिन के देहाच नान हो जाने के कारण आगरा कालेज में फिलासफी का कोई प्रवन्ध न था। मैं अपने शिकारपुरी मित्र के साथ हंटले साहब के पास फिलासफी के अध्ययन के लिए सेन्ट जान्स कालेज जाया करता था।

हंटले साहब और मलीगन साहब दोनों एक ही बँगले में जी अब हंटले होम्टल के नाम से प्रख्यात है, रहते थे। हंटले साहब पूरे स्वाहिश, जोन्स साहब अङ्गरेत थे (थे तो शायद वे वेल्स के रहने वाले किन्तु मनोवृत्ति से पूरे अबेज थे) इस लए में विद्यार्थी जीवन में पूरे ब्रिटिश आहला की मनोवृत्ति से परिचित हो गया था।

हंटले साहब की प्रतिभा वास्तव में बहुमुखी थी। ऐसा कोई विषय न था जिसको वे पढ़ा न सकते हों। एम० ए० को ऋँमेजी पदाते थे, बीठ ए० को किलासफी पढ़ाते, कभी कभी मैथेनेटिक्स का भी कलास ले लेते और केमिन्ट्री कतास के विद्यार्थियों को भी अपनी प्रतिवास प्रभावित कर आते थे। बीठ एस० सीठ में वाइलोजी खुलवाने का श्रेय उन्हीं को है। मैडी कैल स्कूत में वे एनाटमा पढ़ाते और कालेज होस्टलों के मैडी केल आफीसर भी थे। खावनी में जाकर घंगरिया पल्टन के लिपाहियों (High Landers) को पिरते में उन्हेंश देते और शायद जना में माई लाई धर्म का प्रवार करते थे। दो एक बार उनकी दवाइयों व मेंत भी स्वास्थ्य-जाम किया था। एक बार नमूने में आई हुई फैलोसिसरप की शीशी उन्होंन सुके दी थी।

भेष-भूषा मं वे इकता थे। उसे देख कर मैं भी आत्मग्तानि से वच जाया करताथा। यद्यपि जुतों को सकाई सुबराई में मैं उनसे बाजा ले जाता था क्यों कि मैं प्रायः किरमिन क सस्ते जूते पहना करता था जो शीब ही मेरी गरीबी का परिचय देने लगते थे। मैं गरीब था ही और अपनी अस्त-व्यस्तता के कारण गरीबी का अदर्शन भी करता दिखाई देता था। यद्यपि वैभव-प्रदर्शन का वैज्ञातिक अध्ययन किया है-तथापि उसके व्यवहारिक पहतू से मैं अञ्चला रहा हूँ। कभी कभी पांडित्य-प्रदर्शन कर लोगों को श्रवश्य धीखे में डाला है जिसके लिए मुमें हार्दिक खेर है। हंटले साइव गर्भियों में स हेर या खाको जीन पहनते थे। स्रोर जाड़ों में होमस्पन ट्वीड (हाथ के कते का मान विजास में भी था। जिसमें कभी-कमा बिना श्रिद्वात्त्रेषी हुए मी श्रिद्र दिखाई देने लगते थे, उनके परिधान की उपादान सामग्री थी। खुते गले का कोट उसके नीचे घुटनों पर बटन लगने वाली ब्राचित या न करवुकर इनी मोजे, काना जूना और सर पर कभी सोजा और कभी बूबर हैट-सा या उस क्राकार की कोई वस्तु नाइट कैप तक शाभायमान होती थी। कुइ-कुछ मुर्ति पड़ा हमा सदा प्रसन्न चेहरा जिसमें एक दांत कुछ बाहर को आने के उद्योग में रहता था और भूरी विरत्न डाढ़ी उनकी शीव पहचान करा देती थी। उन दिनों डाढ़ी सम्प्रदाय का जोर था, खेद है अब हमारे विनम्र प्रिन्सीपल टी० डी० सली ही उनके एकमात्र प्रतिनिधि है। हनकी गर्दन में एक मोला भी रहता था जिसमें छिपकली, कैंचुः, रेंढर न जाने क्या-क्या रहता था। कभी-कभी उसमें ड ल रोटा भी रख लेते थे। उनकी ऐसी ही वेषभूषा देख कर पहले महायुद्ध में दूँ डला की रेलवे पुलिस ने एक बार उनकी जासूस सम्भ कर त्रागरा जाने से रोक लिया था। उनके हृदय में विद्यार्थियों के प्रति सचा दयाभाव रहता था। यदि कोई लड़का गलती करता तो उसकी वे पीठ ठोकते और कहते "My boy I am glad you have committed this mistake here, now you are saved from committing it in the exanination hall", 'one might say' उनका तकिया कलाम था वे। उद्देशहर 'महज' के बड़े प्रशंस कथे। उनकें मत से वह शब्द अप्रेजां शब्द Mere मे अधिक भाव-व्यञ्जक है। व्याख्यान देते समय वे केवल एक Lads का सन्वोधन जानत थे. चाहे कमिश्नर साहब बैठे हों. चाहे गथर्नर।

हंटले साहब वार्तालाप में बड़े निर्भीक और हास्य-प्रिय थे। बाह ोजो क एफिलिएशन के लिए जब इन्सेक्टर लोग आये और उन्होंने पूछा कि 'Well doctor where is your laboratory' तब उन्होंने एक लड़के की बाँह पकड़ कर कहा 'Human body is the best Biological Laboratory. पिर जरा इधर उचर देख कर कहने लगे कि 'For Zoology 1 take my students to the Medical School and for Botany I take them to the Taj gardens. (Jan you find better Laboratories than those?'

वे जब, कभी-कभी मेरे यहाँ खाना खाने आते तो अपनी खनी हुई मिठाई कागज में लपेड कर घर ले जाते। कहा करते थे कि 'Mem sahib will like it' ऐसा निजी सम्पर्क रखने वाले प्रोफेनरों के चरणों में बैठ कर ही मैं कुछ सीख सका हूँ।

१०-इरिक

जब राजुसाहब अध्ययन के अर्थ बिलायत चले गये तब हू साहब जो उनके गुरु थे मद्रास से आगरा आये। उनके हुलिया में विशेष विशेषता न थी। कद कुछ नाटेपन की श्रोर भुका हुआ था और शरीर में कुछ स्थूलता आ चली थी। उनकी दार्शनिकता. उनको बढ़ी हुई भोहों, छोटी आँ शें और ईषत् लम्यी नाक से लिच्चित होती थी। उनके बोलने में एक विशेष गति थी, वे द्याबीर शब्द की कुछ अधिक स्त्रींच देते थे िससे उसकी आवाज देर तक घंटे की टंकार की तरह ध्वनित होती रहती थी। वर्गसन का उनका विशेष अध्ययन था और शरीर के स्नायुसंस्थान (Nervous system) की व्याख्या करने में उनकी विशेष रुचि थी। बोर्ड पर रङ्गीन डागामाम बनाने में प बड़े पढ़ थे। जब वे कहा करते थे कि nervous system is the most interesting thing in the world' तब इम लोगों की हुँसी आदरभाव पर विजय पाकर दवे हुए हाठों से भी बाहर आ जाती थी। जब वे एक बार पहाड़ पर सैर को गये थे तो उनकी मे । साहब ने उनकी सब से बड़ी तारीफ की बात यह तिस्वी थां 'Not a word of Pevel-bogy escaped his mouth.' कालंज के सीमित घन्टों से उन्हें सन्धोप न होता था। वे एत० ए० क्लास को तो अपने बङ्कले पर ही पढ़ाना पसन्द करते थे और जज वे अन्ने विद्यार्थियों को दूर से आते हुए दखते थे तभी वे 'भ्र पर पानि' हो अध र हो उठते थे। वे इतना भी विलाब नहीं सह सकते थे कि लडके जरा घुम कर सदर दरवाजे से आर्थ। वे इस अधीरता से चिल्ला उठते थे 'come up men jump up boys' मानो घर में आग लगी हो।

डू साहब काँट को उन्होंने बड़ी रुचि के साथ पड़ाया था। कभी-कथी जब कोई बात समफ में नहीं आतो थी तब बड़ी-बड़ी जल्दी बरबराने लगते थे 'I donot know whether the confusion is in my mind or in the mind of that Saddlers' son (काँट चमड़े को काँठी बनाने वाले का लड़का था) जब व इसको सिगवर्ट लोजिक पढ़ाते तब वे अपनी मेम-साहब को पास बिठाल लेते और उसमें जो जर्मन शन्द आते उनका उच्चारण और उनकी व्याख्या उनसे कराते।

राजू साहब की प्रतिभा विजली के समान थी जो एक च्रण में ही प्रकाश कर देना चाहती थी और इन ी प्रतिभा स्थिर शान्त पूजा के दीपक की भाँति थी। वे अध्ययन में short cuts के कायल न थे। ठोस अध्ययन का अभ्यास मुक्ते उन्हों के साथ पढ़ने से हुआ, किर भी आरामतलबी ने इस अभ्यास को बढ़ने नहीं दिया। उनका देहावसान आगरे में ही हुआ। था और उन का शरीर आगरा सिमेट्री की चिरशान्ति में शयन कर रहा है।

# सेता के पथ पर

#### ( मेरा दरवार-प्रवेश )

यद्यपि में परीक्षाओं के सम्बन्ध में 'शतैः विद्या वित्त ख्रां के सिद्धान्त में विश्वाम करता था और अपने विषयों के विशेष अध्ययन के लिए अतिरिक्त मास की भौति कालिज में भी एक अधिक वर्ष देना श्रेयस्कर सममता था तथापि इस नियम के अपवाद स्वरूप (क्योंकि प्रत्येक नियम का अपवाद होता है) मैंन फिलासकी के एम० ए० के सम्बन्ध में अपने नियम को कुछ शिथिल कर दिया था और कालिज में अध्यापकी करते हुए भां परीक्षा में इस प्रकार उत्तीर्ण हो गया जिस प्रकार कि हरि-भक्त भवसागर को गोपद इव सहज ही पार कर जाते हैं।

वह समय इत्पादन-बाहुल्य (Mass Production) का नथा। उन दिनों विश्राह की कचौड़ियों अथवा फोड कम्पनी की मोटरों की तरह एम॰ ए॰ वालों के घान-के-घान नहीं उत्तरते थे। 'सिहन के लेंद्रे नहीं साधुन चले जमात', प्रयाग विश्व-विद्यालय से जिमके विराट उदर से अब चार और विश्व-विद्यालय उत्पन्न हो गये हैं, केवल दः विद्यार्थी दर्शन शास्त्र क पम० ए॰ में दैठे थे, उनमें से केवल दो उत्तीर्ण हुए थे। इस

प्रकार में थर्ड क्लास पर्स्ट नहीं तो, थर्ड-क्लास सेकिन्ड अवस्य था। इसके लिए में गंगा-तुलसी उठा सकता हूँ, काशी तक शास्त्रार्थ के लिए तय्यार हूँ और यदि धन की पर्धाप्त सहायता मिल जाय तो प्रिवीकाउन्सित या फीडरेल कोट या कोई अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय हो तो सात समुन्दर पार तक मुकदमा लड़ने का साहस रखता हूँ।

कालिज में एक साल प्रोफेसरी कर मैं अपना हक जमा चुका था। उस पद पर मैं बना भी रहता क्योंकि उन दिनों एम० ए० बरसाती मेंढकों की भाँति गली-गली नहीं मिलते थे। फर्स्ट या सेकिंड डिबीजन की कोई पावन्दी न थी। यदि कोई डिबीजन की बात पूछता तो मैं अपने शिकारपुरी मित्र की भाँति कह देता लियाकत देखिए। कालिज की नौकरी लोमड़ी के अंगूरों की भाँति अप्राप्य न थी, किन्तु उसमें एक बड़ी बाया यह थी कि मुक्त में तुलसीदासजी की-सी अनन्यता का अभाव था। मैं दो नावों में पैर रखना चाहता था। एम० ए० के साथ एत० एल० बी० के सीन अन्तर और जोड़ने का सोह संवरण नहीं कर सकता था।

में इस महत्वाकां ना को 'कीर के कागर लों' छोड़ भी देता क्लोंकि दर्शन-शास्त्र का विद्यार्थी होकर त्याग की क्रियात्मक परी ना में किसी से पीछे नहीं रहना चा ता था, किन्तु मेरे पूज्य पितृ-चरणों ने 'कचं केशं हरतीति कचहरी' नाम की जिस संग्था में बाल सफेद किये थे उसके परम्परागत आदर्शों के अनुकृत एल्० एल्०बी० के बिना मेरा अध्ययन उतना ही अपूर्ण रह जाता जितना कि दिन्णा के बिना दान। एम० ए० के चक्कर में मेरी कानूनी नैया डूब चुी थी। परमात्मा भी मेरा बेड़ा पार न लगा सका। में विवीयस में फेन होने का अम्पृहरणीय गौरव प्राप्त कर चुका था। उसका इम्तहान तो बिना कालिज एटेन्ड किये (लेकचर तो में पहले भी एटेन्ड नहीं करता था) ही

दे सकता था। सेन्ट जान्स कालिज के अधिकारी-वर्ग ईसाई होते। के कारण बाईगेमी (दो विवाहों की प्रथा) के खिलाफ थे। उनकी दृष्टि में दर्शन-शास्त्र के प्रोफेसर के लिए कानून की और दृष्टिपात करना उतना ही पाप था जितना कि एक स्त्री के होते हुये दूसरा विवाह करना। अतएव सेन्ट जान्स कालिज से सुभे विदा लेनी पड़ी।

एक साल के अनुभाग कानूनी विद्यार्थी बेकार कम बैठा करते हैं। कानून का पास करना तब और शायद अब भी अनन्य उपासना का विषय नहीं समभा जाता था। दूसरी साल पास तो हो हा जायँगे! 'बानी में क्या खुदा का सामा ?' किर स्वावलम्बी होने का सुख और गौरव क्यों छोड़ा जाय।

कानून के विद्यार्थी दूसरों की वकालत करना श्रपना न्याय-सिद्ध श्रिधकार समभते हैं, फिर भरमासुर की भाँ ति इस श्रिध-कार को भोलानाथ सदृश कानून के वयोगृद्ध गुरुदेव श्री नील-मिण दर पर क्यों न श्रजमाया जाय ?

उस स्वतन्त्रता के युग में विद्यार्थीगण हाजिरी के मामले में सस्य के साचात् अवतार अदालती गवाह से, जा सत्य, पूर्णसत्य और सत्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलते, कम सत्यपरायण नहीं होते थे। जिस रोज फीस दी जाती थी उसी रोज रजिस्टर में न म लिखा जाता था। मुम जैसे अज्ञलस्य-भक्त विद्यार्थी, जो गण्धों में रम जाना ही अपने जीवन का परम लद्द्य समम्भते थे, बीस तारीख से पहले फीस नहीं देते थे क्योंकि वही फीस दाखिल करने की अन्तिम तिथि थी। प्रोफेसर महोद्द्य रजिस्टर में चोहरी निगाह (दो चर्म चच्च और दो हिए के नेत्रों की बजाय पत्थर यानी पेविल्स के चच) गड़ाये हुए पूछते 'Were you present all the days ?" अर्थात् क्या आप पूरे दिनों डपस्थित रहे तो विद्यार्थी भी सज्जनों की-सी अधी-हिष्ट किये बड़े

डपेज़ा भाव से कह देते 'Yes Sir' और कभी यदि सचाई का अधिक परिचय देना हुआ तो कह देते कि Except the 5th (पाँचवी के सिवाय)।

इसके अतिरिक्त कभी-कभी वकालत का भी अभ्याम कर लिया जाता था। आज कल की सभ्यता में जब सभी कार्य प्रतिनिधियों द्वारा होते हैं. व्यवस्थापिका सभाओं में प्रजा के प्रतिनिधि कानून बनाते हैं, उसकी स्वीकृति वादशाह के प्रतिनिधि देते हैं, और उसकी व्याख्या वादी-प्रतिवादी के प्रतिनिधि वकील करते हैं, हिन्दुओं में विवाह जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण अवसर पर किये हुए जीवन भर पाले जाने वाले वायशों से लगा कर जन्म-मरण सम्बन्धी सभी संस्कार पूरियों से हित रखने वाले पुरोहित ही करते हैं, अप्रेज लोग हाथों से न खाकर उनके प्रतिनिधि छुरी काँटों द्वारा ही भोजन अपने गले के नीचे उता ते हैं, ईसाई धर्म में पायों का दएद भी मानवता के प्रतिनिधि ईसा मसीह को मिला। तब बेचारी कानून की अला में हाजिरी की क्या धान ? घहाँ भी प्रोक्सी 'Proxy' क्यों न हो ? कानून में तो प्रोक्सियों का ही खेल टहरा। येनकेन प्रकारेण पास होने का तो नहीं इन्तहान में शामिल होने का वैधानिक अधिकार मिल हो जाना।

कानून महासागर में उत्तर्ण ह ने के लिए सायं-भारः भकि-पूर्वक 'शीन्स गाइड' का पाठ क ना सत्यनारायण की कथा से भी सुलभ उपाय था। उनके पाठ से 'परी ज्ञार्थी लभते डिगरीम्' की सिद्ध हो जाती थी। फिर फेल हुमा कानून का विद्यार्थी क्यों बेकार बैठे ? 'बेकार मुवाश कुछ किया कर, कुछ न हो तो जुतियाँ सिया कर।'

में भी नौकरी की चाह में डाकखाने की आमदने बढ़ाने में योग देने लगा किन्तु रियासत की नौकरी मेरी गहड़गातगामिनी कल्पना और उच्छक्कलमत स्पप्नों की दूराविदूर संस्थाओं से भी परे थी। "मेरे मन कछु और है विधना के कछु और" की बात थी और विधिना मुक्त से कुछ अधिक विचार्गाल थे। इसलिए थन्त्राह्न की भाँति (भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रामद्धिन मायया) मैं भी उनका इच्छानुवर्ती हो नाचने लगा (उमा दारु योषित की नाई'। सबै नवावें राम गुसाई')। मैं उसी देवी प्रेरणा के वश बिना किसी रोग के भी डाक्टर तृषार्तनाथ सिंह से सिलने अस्पताल पर्च गया । डाक्टर साहब बड़े लोकि विथ थे और न वे प्राणों के इती थे और नधन के। वे संवाभाव से अपने कार्य को काते थे। इनके दर्शन करना मैं देवदर्शन से कम नहीं समभाना था। सर्थ गत्र शावटर साहब 'ाउन्ड' पर गये थे। उनका मेज पर अधिकारी वर्ग में साम्मान्य पत्र 'पयोनिय ' सुशोभित था । हम गरीवलोगों को 'पायोनियर' देखना इतना ही दुर्लभ था जितना कि अभेर आदमी का स्वर्ग में जाना क्यों के उसका चन्दा ४२ रु॰ साल था। मैं कीतृहलवश पायोनियर के पत्रे उत्तटने लगा। उसमें इतरपुर राज्य के लिए द्रीन-शास्त्र के एक ऐसे अध्यापक की माँग थी जो पूर्वीय श्रीर पश्चिमी दर्शन में दन्न ( Well versed ) हो। पश्चिमी दर्शन में तो मैं अपने को दत्त कह सकता था क्यों के घर के नाई से भी अधिक भौतविर विश्वविद्यालय का पट्टा (प्रमाण पत्र ) मेरे पास था किंतु पूर्वी दर्शनों के काले अन्तर मेरे लए भेंस बराबर थे। पीछे से उसी अज्ञान के आधार पर भैंस का दूध पीने को मिला।

मुक्ते एक बार इनाम में आगा क लेज से मेक्समूलर की 'सिक्स सिन्टिम्स आफ इ रहान किलानिफी'।मिल चको थी। उससे केवल इनना ही काम लेता था कि लोग उपनो मेत पर देख कर जानलें कि मैं इनाम पाने वाले विद्यार्थियों की गणना में हूँ। उसके पनने मैं कभी कभी पलट लेता था और शायद छुआं

दर्शनों के नाम मेरे स्मृति-पटल पर अंकित हो चुके थे । एक बार काशीपरी में कोन्स कालेन के प्रिसिपल डाक्टर वीनिस से मिलने का सीभाग्य प्राप्तहुत्रा था। उनकी िगाह में एक सदाशयत्रीर श्रद्धाल विद्यार्थी जँचने तथा उनको गुरु भानने का गौरव देने के लिए मैंने उनसे सलाइ ली थी कि दिन्दू-दर्शनों के विधिवत् अध्य यन के लिए पहले कीन सी किताब पढ़ना चाहिए। उनके मुलार-विन्द से निकता था अन्न भट्ट का 'तर्क संग्रह'। मैंने उनके शब्दों को उसी श्रद्धा से हृद्यंगत कर लिया जैसे कि महात्मा कवीर ने स्वामी रामानन्द के मुख सं निकले हुए राम शब्द को। मुक्त में उस समय न इतनी बुद्धि थी और न सावधानी कि उतसे पूछता 'तार पर' अर्थात उसके बाद क्या ? यद्यपि मैं स्वयंपाकी ( स्वयं पापी नहीं ) ब्राह्मण न था जो रोटी पकाने के लिए आग पर्वत पर द्वंदता फिरता तो भी मैंने 'पर्वतो विह्नमान धूमात्' का पाठ याद कर लिया था। पिताजी के मुख से 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' वाला रलोक कई बार सुना था। यह शायद श्रद्धालु भक्त के लिए 'भग्वद्गीता किंचिदधीता गंगा बललय करिएका शिता के श्रवसार अवसागर पार होने के लिए पर्याप्त होता किन्तु दर्शन शास्त्र के परिडत कहलाने के लिए काफी न था। यह कुछ प्रेम का ढाई अन्र तो था नहीं जो मुक्ते परिहत बना देता।

फिर निराशा क्यों ? का भावी लेखक होता हुआ भी मुक्तमें आशायाद अन्यमाहस की मात्रा तक नहीं पहुँचा था। मैं अपनी न्यूनताओं को कभी भूलता नहीं हूँ। उस मानक्षिक पात स्वायान के आधार पर उस गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने की आशा करना तो क्या उसके लिए अर्जी भी भेजना मैं इतना हास्यास्पद सममता था जितना कि उँचे पेड़ से फल तोड़ने के लिए किसी बौने का हाथ पसारना (प्रांशुलभ्ये फलेमोहादुद्वाहुरिववामनः) मैं यह तब नहीं जानता था कि खतरपुर किस भूभाग में

स्थित है। मैं सममता था हो न हो शायद राजपूताने में होगा। 'किमतः परं अज्ञानं!' परलोक में विचरने वाले दर्शनशास्त्र के विचारी को इस दुनिया की गतों से क्या काम ? किर भी डा॰ महोदय के प्रोत्साहन में आकर मैंने आभी भेज ही दी। 'आहो मूदता या मन की।' मैं समभता हूँ कि बाबा तुलसीदासजी को भी मधुमेह था इसीलिए यामनः (जामन) पुकारा करते थे।

में तो अभी देकर उसे ऐसे भूल गया जैसे सज्जन लोग अपने किए हुए अपकार को अथना दूसर के किए हुए अपकार को लेकिन समय पाकर कर्म अपना फल देते हो हैं। एक महीने पश्चात् मुफे अपराप्त के प्राइनेट सेक टेरी का पत्र मिला। लिफाफा देखते ही उसका मजमून मेरे सानसिक वितिज्ञ में विजलाकी तरह चमक उठा। मैंने समभा कि मेरा आग्य जागा, डाक्टर क्यी देवता के दर्शन का फल मिल गया। लिफाफा खोलने पर अनुमान ठीक निकला। उस पत्र में उन्होंने पूजा था कि मैंने उनके पहले पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया। महाराज साहब मुफ से मिलने के लिये उत्पुक हैं। सेक टेरी साहब ने अतरपुर का रेल मार्ग बतला देने की कृपा कर दो थी, नहीं तो मुफे दोचार आदिमयों के सामने अपने अज्ञान का प्रदर्शन करना पड़ता।

सम्भव है कि उन्होंने उल्लिखित पहला पत्र लिखा हो श्रीर ऐसा भी संभव हो सकता है कि जैसा पीछा से मैं स्वयं प्राइवेट सेकटिरी होकर करने लग गया था कि यदि महाराग साहव किसी मुफ्त जैसे थर्ड क्लास श्रादमी के को बुलाने के लिए कहते

<sup>\*</sup>हमें ठीक मालून है. 'उप्रजी' को तो एक बार ऐसे अधिकारियों ने निमन्त्रण भेज भी दिया था मगर उनका उत्तर जिसमें उन्होंने महाराजा से मिलना अस्वीकार करते हुए भर्तु हिर का यह रलोक लिखा था कि—''न नटा विटा न गायका नच सम्येतरवाद चखवः, नृप सद्मिनाम के वर्ष कुचभारो-

तो में उनकी आज्ञा की अवहेलना कर जाता और महाराज के दुबारा कहने पर ही पत्र लिखता और महाराजा साहब के दिखाने को उसमें संकल्पित या कल्पित पहले पत्र का उल्लेख कर देता।

इतरपुर जाने की तैयारी होने लगी। मेरे पितृदेव ने मेरे मिविष्य को देदीप्यमान देखने की शुमाकांचा से मेरी तैयारी में खूब दिलचरपी ली। उन्होंने एक रियासती सज्जन से पूछ कि मेरे लिए कुछ हिदायतें लिख दीं। उनको मुमे वेद-वाक्यों से भी अधिक महत्व देना पड़ा। वेषभूषा और ठाट-बाट के उपर भी एक बड़ा नोट था। अचकन और चूड़ीदार पाजामा के अतिरक्त उसमें चाँदी की मूँठ की छड़ी और पम्प शूपहनने तथा साफा बाँघने की हिदायत भी दो था। बिना नौकरी के बन्धन में पड़े मैंने साफा बाँघना तो कष्ट-कर सममा, किन्तु पम्प शू अवश्य खरीद लिया। सादा जीवन तथा मितव्ययिता के निरन्तर उप-देष्टा मेरे पूज्य पितृ-देव ने पेटेएट लेंदर के पम्प शू खरीदने की सहर्ष अनुमति दे दी। पम्प शू वहाँ खूब काम आया क्योंकि महल में जूते उतार कर जाना पड़ता था। भव्यता की कमी पूरी करने के लिए मेरे साथ एक नौकर भी कर दिया गया।

श्रतमित विस्तरेण । किस्सा कोताह मैं छतरपुर पहुँच गया, हिज हाइनेस महाराजा साहब के सामने मेरी पेशी हुई । दरबार की सादगी ने मेरे सुख-स्वप्नों को चूर कर दिया। वह दग्बार

िकामिता न योषिताः"—मगर यह उत्तर मारे भय के छतरपुर राज्य के ऋिंध-कारी महाराजा के सामने न रख सके। कह दिया—"उत्तर ही नहीं आया" इसके बाद राजा ने पुनः विवश किया उन्हें पत्र व्यवहार करने को और उन लोगों ने माफियां माँग-माँग कर 'उपजी' से एक नम्न और सीधा पत्र राजा के लिए प्राप्त किया। (यह लेख पहले वीयाा में छुपा था)

—वीगा सम्पादक

राजिषयों का-सा था। फरुखावादी छुपे हुए चन्दों के नीचे महाराज की आराम-कुर्सी थी। दाई आर दो पटों पर दो मन्य-मूर्तियों विराजमान थीं उनमें एक महाराष्ट्र शास्त्रीजी थे जो विश्रष्टोपम दिखायी देते थे, दूसरे थे कुशततु, तम्बे शरीर वाल एक साधु जिनके शरीर की लम्बाई उनकी कुशता को बढ़ा कर उनके तपोधन होने का आभास दे रही थी। उनके तम्बे शरीर के अनुकूल उनकी धवल प्रतम्बमाना डाड़ी थी जो उनको विश्वामित्र की अनुकूपता प्रदान करती थी। पास ही एक छोटी थाली में चार-पाँच छोटी कटोरियों में लवज आदि पान की सहकारी खाद्य-वस्तुएँ रखी थी। हुकावाला महाराज के मुखमण्डलकी यित का अध्ययन करता हुआ। उसी के साथ निगाली को भुकाता जाता था।

बड़ी प्रसन्नता और कुपाभरी प्रसन्न मुद्रा से महाराज ने मेरा स्वागत किया। मेरी भेंट की हुई गिन्नी का स्पर्श करके साफ कर दी। वार्तालाप अङ्गरेजी में शुरू हुआ। दर्शन-शास्त्र में महाराज की गित तो बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी भी विना प्रयास के बोलते प्रतीत होते थे, किन्तु वे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रभाव में अधिक थे। उन्होंने मुक से पूछा—िक मैंने हवर्ट स्पेन्सर का अध्ययन किया है ? मैंने नम्रतापूर्वक कहा कि इस बीसवीं शताब्दी में उनका अधिक मान नहीं हैं। उनकी द्विविध मृत्यु हो चुकी है—भौतिक भी और यश सम्बन्धी भी। उनका यशः शरीर मरा नहीं हैं तो जराग्रस्त अवश्य हो गया है। महाराज ने बड़े आश्चर्य की मुद्रा धारण कर मुक्ससे पूछा कि जिना हर्वर्ट स्पेन्सर के पढ़े एम० ए० कैसे हो गये ? मैंने कहा कि इस संसार में हर्वर्ट स्पेन्सर से अधिक महत्व के कई दार्शनिक हुए हैं। महाराज ने पूछा कि मैं किस दर्शन का अनुयायी हूँ ? मैंने रोब जमाने के लिए ग्रेगमेटिज्म ( Pragmatism ) का नाम ले दिया। बहुन

भुत महाराज को अभुतपूर्व सिद्धान्त सुनाने का तो श्रेय न पा सका क्योंकि महाराजा प्रेगमेटिज्म का नाम सुन चुके थे, किन्तु **इसका प्रभाव अच्छा पड़ा। महाराज पर मेरी विद्वता** की धांक जम स्यी। वे पूजने लगे कि तुमने बिना विकायत गये प्रेगमेटिज्म को कैसे जाना ? (मुक्तसे १४ दिन पूर्व उनके यहाँ Lewis Dickenson नाम के एक अंग्रेज लेखक महमान होकर स्त्राये थे। उन्होंने सहा-राज से कहा था कि हिन्दुस्तान भर में प्रेगमेटिज्म के बारे दो-चार व्यक्ति ही जानते होंगे।) मैंने उत्तर दिया कि हम भारत-बासी उनके दर्शनों में इतने पिछड़े हुए नहीं हैं जितने वे सममते हैं। मेरे गुरुदेव प्रेगमेटिज्म के ही गीत गाते हैं। श्रंपजी दर्शनों का ज्ञान तो प्रमाणित हो ही चुका था। भारीय दर्शनों के ज्ञान के लिए महाराजा बहुत उत्सुक तो नहीं जान पड़े तो भी मैने प्रसंग निकाल कर गीता का एक श्लोक ऋौर कठोपनिषद् की एक शुति का कुछ अंश 'नायमत्मा प्रवचनेन लभ्यः न च बहुवा अतेन" विना अटके कह डाला। उसकी सुनते ही विश्वामित्र-स्वरूप रामा बाबा तो गद गद कएठ से महाराज को सम्बोधित करके कहने लगे, 'दयाल जे तो संस्कृत हू जानत हैं।' शास्त्रीजी ने धीरे से कहा, 'बड़े आस्कि बुद्धि के मालूम पड़ते हैं'। शास्त्री जी ने इतनी कृपा की कि उन्होंने मुक्त से संस्कृत बोलना नहीं शुरू किया, न कोई शास्त्रीय प्रश्न पूछा, नहीं तो कलई खुल जाती। खन को शायद इतनी ही बात पर संतोष हो गया कि एक अंग्रेजी पढ़ा इतनी आस्तिक बुद्धि रखता है।

महाराज ने मुक्तको पान दिये । मेरे पिताजी के मित्र ने मुक्ते सब हिदायतों के साथ यही नहीं बदलाया था कि जब पान बिलें तब उसे उठने का संकेत समकता। मैंने उसे साधारण शिष्टाचार समका और बैठा रहा। किर शास्त्री जी मेरी श्रज्ञता पर बहुपन के साथ मुस्कराते हुए कहते लगे कि महाराज आपके। कल फिर बुलायेंगे। इस संकेत को समक गया और सभा को महाराजमय जान कर 'जोरि जुग-पाणी' सबको प्रणाम कर जिजय-गर्व से अस्तियुद्ध अपने वास-स्थान को आ गया। मैं अपनी समक से आन्तियुद्ध मिन्दी को खरा उत्तरा किन्तु नौकरी का माब-ताव कि गी से नहीं किया। हाँ मुक्ते राज-महमान होने का गौरव प्राप्त हो गया। सम्मानित व्यक्तियों की लाग (सीघा) जो एक पहलवान के लिए पर्यात होती मुक्ते मिलने लगी। महीने भर बाद फिर उन्हीं शास्त्रीजी की मध्यस्थता में मेरी नियुक्ति हो गयी।

## सेवाधमें परम गहनो योगिनामप्यगम्यः

छतरपुर में मेरे अट्ठारह वर्ष

नौकरी की जड़ें बहुत गहरी नहीं बतलाई जातीं। देशी रियासतें तो अस्थायित्व के लिए बदनाम हैं। कुछ लोगों का कथन है, वहाँ के मुलाजिम घड़ी-घड़ी की खैर मनाते हैं। ताँग के आविष्कार के संबन्ध में एक किंबदन्ती है कि उसे पहले-पहल एक रियासत के दीवान ने बनवाया था जिससे वे राज-दरवार सें लौटते समय पीछे की और मूँह किये हुए यह देखते रहें कि कहीं कोई सवार या हरकारा उनकी वरखास्तगी का परवाना तो नहीं ला रहा है। बात सोलह आना ऐसी नहीं। 'बद अच्छा, बदनाम बुरा।' कम-से-कम स्वर्गीय हिज हाईनेस राजिष महाराजा सर विश्वनाथ सिंह जू देव के समय ( और शायद अब भी ) छतरपुर राज्य नौकरी के अस्थायित्व का अप-वाद बना हुआ है।

मैंने कई बार रस्सा तुड़ाकर भागने की कोशिश की, परम विनम्र भाव से महाराजा साहब से निवेदन किया "जो काम में करता हूँ" उसे कोई मूर्ख से भी मूर्ख अधिक सफलता के साथ कर सकता है, मुक्ते घर जाने की छुट्टी दीजिए।" किन्तु उन्होंने यही कहा—"बड़े मूर्ख हो, जो ऐसा सोचते हो। प्रत्येक काम में व्यक्तित्व की छाप रहती है। प्राइवेट सेक्रेटरी का काम तो बहुत भारी है, पूमे जूते पहनाने का भी जो करता है, वहीं कर सकता है और कोई नहीं।"

मेरा तो यह अनुमान है कि देशी वियामतें पूर्ण क्षेण अपरि-वर्तनवादी (Conservative) होती हैं। वहाँ बंधेन नगते देर नहीं होती, और अगर बंधेन बँध गया, तो शंभु-गरासन या अंगद के पैर की भांति अटल हो जाता है जिसकी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए राम या रावण-सा ही विश्व विख्यात योद्धा चाहिए। यदि श्रीमान महाराना साहब रसोई में एक बार गुड़ की डली माँग लें, तो चार या पाँच वर्ष तक सेर-भर गुड़ का बंधेन लगा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

नौकरी तो क्या, वहाँ की महमाना में भी स्थायित्व था। 'एक रोज का मेहमान, दूसरे दिन का इंसान, तीसरे दिन का बेई मान और चौथे दिन का हैवान, का मसला देशी रियासतों पर नहीं लागू होता। वहां के मेहमान समय की अनन्तना में विश्वास रखते हैं। मेरी नियुक्ति के परवात् भी डेढ़ वर्ष तक मेरो ,लाग' (भोजन सामयी) ईश्वर के प्रेम की भाँति नित्यप्रति सूर्योद्य के साथ आती रही। अब नागरिक स्थित वैसी नहीं है। मित-व्ययता की केंची महमानो को शीघ ही पतंग काट देती है।

ब्राह्मण वृत्ति धारण करते हुये भी मुक्त में पूरा ब्राह्मणत्व नहीं श्राया था। मेरा उदर-प्रेम पयोधि की भाँति नाप-जो व के बाहर नथा, जिसके सम्बन्ध में श्रव्यपूर्णीनन्दजी के शब्दों कहा जा सकता।

> दावा बहुत है इल्मे-रियाजी में ऋापको; बाम्हन का पेट ऋाके जरा नाष दीजिए।

भो तन-सामयी सम्मान के अनुम्प निश्चित हाती थी, किन्तु सम्मान पाने पर जठराग्नि प्रायः मन्द पड़ जाती हैं। 'घनच्चे

दीव्यति जठराग्निः' किन्तु इसका उल्टा भी बहुत अंश में ठीक है. धन संचय होने पर जठराग्नि मन्द हो जाती है. अ उसके पर्या प्रज्वित होने पर भी मेरे लिए डेड वंर आटा और डेड पार घी थर्भ करना टेढी खीर ही था. उससे पीर-चव ी-थिरगी-खर स्बह्प 'गरीवे' पंडा का अवश्य भला होता था. किना में ऐसा ब्रह्मण भक्त नथा कि उसकी चिंता भी न करूं। दार्शनिक के नाते कुछ दिनों वो घुताबार्र पात्रे वा पात्राधारं घृतम्' की समस्या की भाँति सम्हे भी यह प्रश्न ब्यथ करता रहा कि मेरा वेतन सुमे भोजन सामग्री की दिल्ला के स्वरूप मिलता है या वह रोज का थाटा-दाल वेतन के परिशिष्ट रूप में प्राप्त होता है ? तर्क-शास्त्र के विद्यार्थियों को अन्वय-व्यनिरेक के सहारे इस निर्णय पर पहुँचने में देर न लगी कि भोजन-सामप्री तनख्वाह के साथ लगी है, किन्तु उसका आवश्यक अङ्ग नहीं, वह श्रिपकली की पूँछ की भाँति सहज में अलग हो सकती है। मैंने महाराज दीवान की खातिर खशासइ कर भोजन सामग्रो की रकम तन ख्वाह में शामिल करानी। मेरी तनख्वाह सत्तर से एकदम सी हो गई. श्रीर में महाराज के दार्शनिक सहचर ( Philosophical Com panion) का गौरवान्वित पद छांड कर उनका पाइवेट सेक टरी बन गया, 'गा बजा कर काठ में पैर देता. म्बं कार कर तिया। क्लर्क, महर्रिर, जिल, रजिस्टर, टाइपराइटर के आडम्बर से सर्साज्जत होकर मैं दफ्तरां (यानी दफ्तर से सम्लन्य रावने वाला ) बन गया। पीछे मुसे श्रीशिवक्रमार शर्सी. जिन्हें हम लोग गोखामीजी कहा करते हैं. श्रिसिटंग्ट मिले. लेकिन मैं श्रपनी अधिकार-लोलु म्हा-दश उन्हें पर्याप्त काम न दे सका। यह मेरे त्यार उनके, दोनों के ही खेर का विषय रहा ।

<sup>ज्ञब तो एडलर (Adler) आदि कनो वैज्ञ निक यह बतलाते हैं कि मैदाविन वाले भोजन की कमी की पूर्ति धन-सञ्चय द्वारा कर लेते हैं ।</sup> 

बैसे तो अद्वारह वर्ष में अद्वारह ही शिशिर-बसन्त आये होंगे लेकिन में उनसे उना नहीं, हरएक बसन्त नई छटा बेकर आता था। रियासत में रह कर इतना मूर्ख न रहा कि मुक्ते नसन्त की भी खबर न रहे, क्योंकि उस रोज घूम-धाम से शिवजी पर जल चढ़ता और प्रायः नारद-मोह का नाटक भी खेला जाता था। सूर्य और चन्द्रदेव अपनी स्वर्ण रजत-रिमयों के ताने-बाने से नित्य नई समस्याओं का जाल बुन देते थे।

प्राईवेट संकेटरी के नाते मेरी निजी ड्यू दियाँ तो थी हीं, किन्तु तवेले के बन्दर की माँति दूसरों का खलाय-बलाय भी मेरे सिर पड़ जाती थी। सब बात के लिए 'ऐसा क्यों ?' का उत्तर मुक्ते हो देना पड़ता, यद्यान मेरे पास किसी अफसर का बकालतनामा नथा। बात यह थी कि दो-एक बार मैंने अफसरों की वकालत स्वेछा-पूर्वक करदी थी, क्योंकि मैं उनकी कठनाइयाँ सममता था। इस वकालत के लिए कोई समय निश्चित न था। महाराज सुनते सबकी थे, करते अपने या अफसरों के मन की। किन्तु वे उस अफसर को, जिसके सार्व-जिनक छत्य जनता की समालोचना का विषय बने हों, उन आलोचकों से मिला अवश्य देते थे। इससे बहत-कुछ दोनों और की सफाई हो जाती थी। वैयक्तिक राजसत्ता में चाहे दोष हो किन्तु शासक की दया का लाभ भी प्रजा को मिला जाता है।

मेरे कर्ताच्य दो प्रकार के थे—एक खासगत के, दूसरे रियासत से सम्बन्ध रखने वाले। खासगत से सम्बन्ध रखने बाले कामों में महाराज के पत्र ज्यवहार में मदद देना, बिलों और पर्ची पर दस्तखत करना, मेदमानों की खातिर और उन्हें महाराज से मिलाना, मोटरों, घोड़ों और गायों के खर्च का हिस्सब रहना आदि बहुत से काम शामिल थे।

रियासत से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों की भी सूची

कुछ कम न थी। पत्र-लेखन में महाराज स्वयं बड़े कुशल-हस्त थे। लेख उनका बढ़ा सुन्दर था फिर भी आवश्यक चिट्ठियों का मसौदा तैयार करा कर वे अपने प्राइवेट सेक टरी का अस्तित्व साथक कर देते थे। महाराज के पत्र लेखनका कार्य गरिमयों में प्रात;काल के ४ बजे से और जाड़ों में ४ बजे से प्रारम्भ होता था। महाराज स्वयं बिट्ठी पर मुहर लगाते थे। किन्तु कभी-कभी यह काम मेरे सुपुर्द हो जाता तो वह मुके मसौदा तैयार करने से भो अधिक दुष्कर मालूम होता था।

प्राईवेट एक टेरी का सब से किंदन कार्य था महमानां की खातिरदारी और विदाई। यद्यपि इस कार्य का अधिकांश भार पंडित राधव मिश्र और पंडित रामनारायण पर रहता था तथापि इस कार्य में गुल्थियाँ पड़ जाने पर उन्हें सुलमाने के लिये प्राइवेट सेक टेरी का ही आवाहन किया जाता। महाराज के आतिथियों के आने की तो तिथि निश्चित रहतो थी, किन्तु जाने की सदा अनिश्चित। तिथि को पीछे हटाने में पंचाङ्ग के पांचों अंग—तिथि, वार, योग, नच्न, करण तथा दिशाशृत-व्यतीपात, चन्द्रमा बहुत-कुछ सहायता देते थे। कभी-कभी धोबी कपड़ा देने में देर कर इस पुण्थ कार्य में सहयोग दे उनको दो—एक दिन चीण पुण्य होने से बचा लेता था। महमानों को रियासत की मोटर से स्टेशन पर उतरने पर चीणे पुण्ये मर्त्य लोकं विशान्ति का प्रत्यच्च अनुभव होता होगा। मुसे भी नौकरी छूटने पर दो चार दिन ऐसा ही लगा था।

बहुत से लोगों का मेहमानी एक तरह का पेशा बन गया था। वे छः महिने रह कर साल भर का बन्दोबस्त कर लेते थे। रियासत उनके लिए कामधेनु थी। महाराज भी इस फिजूल खर्धी में खुश न थे, किन्तु आँखों का शील-संकोच नहीं तोड़ना चाहते थे। बेमुरव्वती का काम दीवान और प्राइवेट सेक्रेटरी का था। वे लोग भी बिना शान्ति भंग किये जितनी काट-छांट कर सकते थे, करते। ऐसे मेहमानों में आत्मसम्मान की मात्रा बहुत अधिक थी। वह छुई-मुई से भी अधिक परिल्पानशील था। उसकी रचा करना हम लोगों का धर्म था।

योरियन मेहमानों में कुछ तो अफसर लोग होते थे, और कुछ गैर-अफर। यद्यपि अफसरों के आने पर रियासन के अधिकारी वेग- की दौड़ धूप और चिन्ताओं का भार बहुत बढ़ जाता था तथापि उनके आने और जाने की तिथि निश्चित होने के कारण यह भार कुछ हलका हो जाता था। राजनीति-विभाग के अफसर लोग मिष्टभाषी, कार्य-कुशल,वाक्यपटु, कायदे-कानून के पावन्द, मानापमान के सम्बन्ध के संदेवनशील, अपने (ब्रिटिश सरकार के) मतलव में चौकस और प्रायः राजा के हितचिन्तक होते हैं। अधिकार-प्रियता, शिकार, कैम्प की सुविधा और मोटर-तांगों की यदा-कदा की बेगार इनकी कुछ कमजारियाँ कही जा सकती हैं। सौभाग्यवश महाराज की वैष्णव-प्रवृतियों के कारणमुक्ते शिकार में सहयोग नहीं देना पड़ा।

गैर-सरकारी मेहमानों में हरएक टाइप के लोग मिलते हैं। कुछ तो ये प्रोफेसर मलबेनी और फादर डगलस के-से साधुवृत्ति वाले, जिन्हें नर-भूषण, लोचनसुखदायक कह सकते हैं। वेन ऊधों के लेन में थे, न माधों के देन में, और सदा प्रसन्न रहते थे। कुछ लोग गेस्ट-हाउस को पाकशास्त्र की प्रयोगशाला बनाये रखना ही अपना दैनिक कर्तव्य समम्तते थे। एक महाशय तो कटग्लास के एक अदद की इजाजत लेकर अपने स्वार्थ से ग्लास का समूह-वाचक अर्थ (Collective sense) लगाकर रियासत को उसकी रक्ता के भार से मुक्त करना चाहते थे। एक देवी खजराहे की प्रस्तर-मृतियों को अपनी एकांत-साधना का विषय बनाना

चाहती थीं। ऐसे लोगों से भगड़ा करना भी प्राइवेट सेकेटरी के पुनीत कर्तट्यों में ही था।

यद्यपि जप, पृजा और अनुष्ठान का भार मेरे ऊपर न था, तथापि उसके छीटों से मैं अछूता न रहता था। उस विभाग का खर्च देखकर तो मेरी विणक् बुद्ध कर्भा-कथी विद्रोह करने लगती थी, फिर भी इतना संतोष था कि सब कार्य विधिवत् होता था। यज्ञ-सम्बन्धी शास्त्रोक्त पात्रों का भी दो एक बार आयोजन करना पड़ा था। उससे मेरी ज्ञान-वृद्धि हुई।

जिस ऋधिकार से मैं अपने को स्थायी सममता था, उसी श्रिधिकार से परमा मेहतर भी वहाँ अचल था। दो बार सारी तपस्या को तुला में रख कर ही मैं दो मोटर-ड्राइवर को निकलवा सका। हर महीने एक टायर और चार ट्यूच का उन लोगों ने बंधेज-सा बाँघ लेया था। उनका मील नापने का यंत्र सदा श्राउट श्राफ श्रार्डर रह**ा था। उनका ऐमी कोई** श्रवश्यकता न थी को मोटरकार से पूरी न हो सके। मोटर के हुड के लिए नारियल का तेल मिलता था, जो उनके केश-ककाप को सँभालने में भी काम त्राता था। मोटर के त्रावरों के कुरते या चहरें बनती थीं। एक मोटर-ड्राइवर को निकालने में मुभे ही पछताना पड़ा। उसके स्थान में एक कम तज़र्जेकार ड़ाइवर रख लिया। उसने महाराज की सोलह हजार की मोटर भाँसी के पास नाव से नदी में गिरा दी। कोई जान खतरे ों नहीं ऋाई, यही रानी मल थी। फिर भी महाराज ने इतना ही व्यंग्य किया—"श्रीर वदल लो ड्राइबर !" मेरे ऊपर सैकड़ों घड़े पानी पड़ गया। एक्सं।डेंट तो तजुर्वेकार से भी होते हैं किन्तु उस समय ड्राइवर बद ना भूल ही सिद्ध हुई।

चर के नौकरों का तजुर्वा शायद वाना सूरदासजी को भी था। उन्होंने अपने को सुँह-लगे नौकर की तरह ढीठ कहा है—

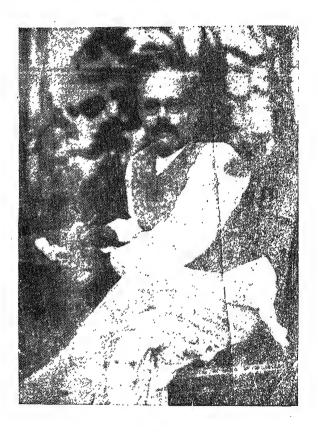

राजोद्यान में

"तुत्र प्रभाप-अत बहत न काहू, निडर भए घर-चेरे।" महाराज के यहाँ पूर्ण नाकरशाही थी लेकिन इतनी गनीमत थी कि वे अपने ही अपने विभाग में स्वतन्त्र थे, उनका राजकार्य में कोई हस्तत्वेष न था। हरएक चीज का बंधेज था, चाहे उसका खर्च हो या नहीं। प्र इवंट संक्षेटरी को सब से वाग्युद्ध कर आखिर में सममौता करना पड़ता था। यह जानते हुए भी कि सोडायाटर-मशीन में वो को विकताई (Lubrication) नहीं दी जाती, पानी बाले पुगोहितजी को हर सप्ताह आध पान वी देना ही श्रेयस्कर समम्पना था यद्यीय वह पुरोहितजी की इस उक्ति का मूल्य कि खास खुराक की चीज में तेज का हाथ अच्छा नहीं रहता का मूल्य भली भाँति जानता था।

प्राइवेट सेक्रेटरीशिप के अवसर में मेर द्वारा कई बार मनोरंजक भूतें भी हुई हैं। एक बार त्रागरे से तार देखर बीस सेर मोंठ की दाल भँगवाई। मेरा त्रिधिक दोष तो न था, किन्तु ज्ञागरे से ही मँगाने के कारण रियासत के हित-चिन्तक ने, जो वहाँ रहते थे, उसे दालमोंठ समका। बीस सेर दालमोंठ ज्ञा गई। भाग्य से डाइविटिक लोगों की कमो न थी। डाक्टर भट्टाचार्य की शिकारिश में उसके ठिकाने लगने में देर न दूई। महाराज रेल की आई हुई वस्तु ज्ञपवित्र समकते थे।

महाराज रहते तो बहुत सारे वेश में, लेकिन चमक-दमक पसंद करते थे। सन्वीम का एडवरिट पंट देखकर वे यह सममें कि उसका रंग सुनहला होगा, किन्तु मंगा लेने पर विलक्षल में उर-काली निकली। बड़ी हुँसी रही। महाराज साहत्र ने नामों की निरर्थकता बताते हुए 'कंडा बीने लच्छ मी' वाली कहावत सुनाई।

यह सब फिजूलखर्जी होते हुए भी महाराज बड़े खर्चों में सचेत रहते थे। बाहर के सीदागर आते थे। हजारों का सामान पसंद होता। कई दिन सामान की उत्तर-फेर की जाती, त्राखिर तिया उतना ही जाता था जितनी गुझाइश होती। महाराज के पैर सौर से बाहर नहीं निकतते थे। वेसे भी वे तम्बे कद के न थे। खर्च के सम्बन्ध में वे हम लोगों को राय मान्य सममते थे। एक बार एक क्रॅंगरेज सौदागर ने उनसे पूछा—"आप महाराज हैं, या आपका प्राइवेट सेक्रेटरी?" महाराज ने हॅंसते हुए उत्तर दिया—"हूँ तो मैं ही महाराज, किन्तु जहाँ तक रुपए पैसे का मामला है, मैं अपने द्वान और प्राइवेट संक्रेटरी के शासन में चतना पसंद करता हूं, ताकि आखिर में मैं इन्हें जिम्मेदार ठहरा सक्रूँ।" सौदागर अपना सा मुँह लेकर रह गया।

रियासत की नौकरी में यदि कठिनाई थी, तो केवल इतनी कि अक्सर विपरीत हित के लोगों को प्रमन्न रखना पड़ता था। श्रपरिवतनशील पंडित श्रार साधुत्रों तथा प्रगतिशील दीवानों और पोलिटिकल अफसरों को एक साथ खुश रखना कठिन कार्य था। यद्यपि दीवान और महाराजा, महाराजा और पोलिटिकल एजेंट में कोई विशेष संपर्ष तो नहीं रहता था. तथापि इन दोनों की रुचि के बाच में संतुलन रख कर ही कोई उच राज-कर्मचारी सफल हो सकता था मैं नहीं कह सकता. इस संतुलन में मैं कहाँ तक सफल रहा ? महाराज के देहावसान के पश्चात् मुक्ते अवकाश प्रहृण करना पड़ा क्योंकि उनके साथ ही उनके प्राइवेट सेक्रेटरी का पद भी गया। मुक्ते ऋट्रारह वर्ष में बीस वर्ष के हक की पेंशन मिल गयी। इसके लिए मैं अधि-कारियों का अनुगृहीत हूं। छतरपुर की मधुर-स्मृति विरकाल तक रहेगी। मैं अब भी बिल्ली की भाँति छतरपुर की प्राइवेट सेकटरी पद की कठिनाइयों तथा साक्ष्माओं के स्पप्त देख लेतां हैं।

# सैर का मृल्य

#### मेरी चारी

चोरी चित्त की भी होती है और वित्त की भी। यद्यपि साहित्यिक लोग चित्त की चोरी को अधिक महत्ता देते हैं, तथापि में आपको वित्त की ही बात सुनाऊंगा लेकिन घबड़ाइए नहीं ऐसी बात नहीं कहूँगा जिसमें आपको दिल थामने की जरूरत पड़े। अपनी करुणा का उद्रेक फिर किसी दिन के लिए सुरन्तित रखिए!

मेरा नुकसान तो थोड़ा नहीं था 'मुर्गी के लिए तकुए का ही घा बहुत होता है' किन्तु उस पर सम्मोहन कला-विशारद परम भिषगाचार्य महाकालदेव समय के जाद भरे हाथ का सर्व-संकट हरण स्पर्श हो चुका है। यह बात इतनो पुरानी होगई है कि सन्-संवत् भी भूल चुका हूँ। शायद १६२७-२८ का जमाना था। तब तक में अनाथ नहीं हुआ था, मेरे माता-पिता जिन्दा थे। वैसे भी में नौकर की नाथ से नथा हुआ था। उन दिनों में छतरपुर राज्य के निजी आमात्य (Private Secretry) के गौरवान्वित पद को अपने अकार्य-कुशल अस्तित्व से लिजित कर रहा था। मालूम नहीं कालिदास ने किस भावनासे प्रेरित हो मेघदूत लिखा था, किन्तु मेरा अनुमान है कि वे किसी राज्य में

नौकर होंगे, और उन्हें खुट्टी न मिली होगा, तभी उनके हरय में मेच को दूत बना कर अलकापुरी नहीं, तो काश्मीर (जहाँ के वे रहने बाले बतलाये जाते हैं) भेजने की कल्पना जामत हुई होगी। मेरे आअयदाता स्वर्गीय हिज हाइनेस राजर्षि सर विश्वनाथितिह जू देव बड़े उदार थे, लेकिन छुट्टी देने में उतने ही छुग्णा भी थे। श्रीर चीजें तं बिना माँगे ही मिला जाती थीं, क्योंकि मेरा संकल्प था कि सिवाय छुट्टी के और छुछ न माँगूगा, किन्तु मीत की भाँति छुट्टी माँगने पर नहीं मिलती थी नौकरी के स्वर्ण-पिक्षर में बन्द कीर-सी मेरी स्वच्छन्ड आत्मा विवशता से छुटपटाया करती।

मेरे जीवन में वह अवस्था आचुकी थी जब जुद्र नदीं की माँ ति खल लोग बौरा गठते हैं और उनके हृदय में बैभव श्रीर विलास को इच्छा उठने लगती है। जलेसर के मकान के लिए योड़ा कर्जा लिया था वह अदा हो चुका था। बुन्देलखण्ड एंसी फिज्रुल खर्ची-प्रफ जगह है कि वहाँ धन-संग्रह के लिए बेईमानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। कुछ ब गाक-जाति की स्वामाविक ज्यवसाय बुद्धि, कुञ्ज स्त्री के आभूषण-प्रेम और कुञ्ज कन्या के विवाह की दूरदर्शिता से मैंने पूरे पेंतालीस तीला सोना खरीद लिया था। चार-पाँचसौ रूपया भी पास-बुक में था, हृदय में जवानी की उमंग थी। जब इतरपुर में बहुत से ऋँ थे ज दम्पातयों कों और के लिए आते देखता था तब मैं भी सीचने लगता था कि मैंने ही राम के कौन से बेल मारे हैं जो इस सुख से बिच्चा रहें। महाराजा के साथ सैर की थी किन्तु उसमें सपरिवार होने का मुख और गौरव वहाँ ? दूसरे की अधीनता में मुख का उपभोग श्चारम-भाव की तुष्टि नहीं करता। महाराज के साथ का सफर महाराज के लिए सैर था किन्तु मेरे लिए घार-कठोर कत्त व्य था। बुद्ध गया में पंडाओं के सुफल बोलने के भाव-ताव में

इतना भी समय न मिल सका कि बुद्ध मंदिर देखने की चिरसाध को पूरा कर सकता—मेरे पितृचरण वर्तमान थे इसलिए गया में मेरी और कोई उद्देश्य पूर्ति भी न थी। वैसे भी वे मेरी नास्तिकता में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने अपनी गया आपही करती थी। अस्तु।

ठाट-बाट के साथ संपरिवार बाहर जाने का सुश्रवसर देखने लगा। मेरठ से मेरी धर्मपत्नी की भतीजी की शादी का निमंत्रण श्राया, वह उपेन्नणीय न था। यद्यपि कास के नाम तो मैं फली भी नहीं फोड़ना तथापि मेरी उपस्थिति वहाँ बांद्यनीय थी।

छुट्टी के लिए खींच-तान होने लगी; महाराज साहब के सभी महत्त्वपूर्ण कार्य उसी मुहूर्त के लिए रुके हुए से जान पड़े।

नरेशों की चाकराधीनता, जिसके बल मैं श्रपना स्थान सुरित्तत सममता था मुमे श्रखरने लगी। दीवान साहब परिडत सुखदेव विहारी मिश्र के मेरे कार्य के श्रपनं ऊपर ले लेने के वचन देने पर ( ऊँचे पद वाले नीचे पद वाले की एवजीदारी बहुत कम करते हैं, किन्तु 'कभी नाव पर लढ़ी श्रौर कभी लढ़ी पर नाव' के न्याय से उन्होंने यह कार्य स्वीकार किया था) मुमे छुट्टी मिली।

मैं तो "अष्टकपाली दारिद्री जब चाले तब सिद्ध" का मानने बाला था, किन्तु महाराज साहब सायत के उपासक थे। उन्होंने स्नेह्वश मेरे लिए भी सायत देखने का कष्ट किया। मेरे लिए चौथा चन्द्रमा था जो यात्रा के लिए अनिष्टकर समका जाता है लेकिन स्वतन्त्रता के आवेश में चौथे चन्द्रमा तो क्या, आठवें चन्द्रमा की बात नहीं मानता। मैंने समका मेरे रोकने के लिए, बहाना ढूँढ़ा गया है। मैं बालक तो न था, किन्तु अवस्था के हिसाब से महाराज के सामने बालक ही था। मेरे बाल-हठ के सामने महाराजा का राज-हठ न चला क्योंकि मेरी धर्मपत्नीजी मायके जाने की प्रवन्नता में तिरिया-हठ का संयोग दे रही थीं।

परमेश्वर के घर तक पहुँचने के अनेकों सार्ग हैं किन्त छतरपुर से अपने घर पहुँचने के दो ही रास्ते थे-एक सीधा त्रागरा होकर और दूसरा फेरफार का, कानपुर होकर। त्रागरे का रास्ता घर की मुर्गी की तरह (मैं मुर्गियाँ नहीं पालता हूँ) श्राकषणह न हो गया था। नवीनता के उपासक के लिए जब "सैर कर दुनियाँ की गाफिल जिन्छगानी किर कहाँ ? जिन्द्गानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ ?" की उसक्क हृद्योद्धि में विलोड़ित होने लगी तो फिर नये मार्ग से जाने का लोभ संवरण करना कठिन था उस मार्ग के एक एक लाभ बृहदाकार धारण कर मेरे सामने ज्ञाने लगे। कानपुर के लिए महोबा होकर जाना होगा, आल्हा-ऊदल की व र भूमि के दर्शन होंगे, इतिहास-प्रसिद्ध कीर्तिसागर देखने को मिलगा। शायद यदि जाना चाहूँ तो राम-पद् श्रङ्कित चित्रकृट की पुरुय-भूम में भव-ताप शमन करने का सुअवसर मिल जायगा, नहीं तो उधर के पावन समीर का ए हाध मोंका तो लग ही जायगा। कानपुर में पाप-प्रचालिनी, कलिमल-विश्वं सनी. पुरुयतीया भागीरथी के निमल सलिल में मज्जन श्रीर पन का श्रलभ्य ल भ मिलेगा।

इन सबसे भी बढ़ कर एक बात और थी बह यह कि कानपुर में एक सज्जन रहते थे जिन पर मेरे चार हजार रूपये की डिगरी थी, और इसके इजरा कराने की कानूनी मिथाद तीन चौथाई। मेरे जीजन्य और द्यामाब के बश और एक चौथाई आलस्य के कारण जाती रही किन्तु मेरी समफ में इसकी नैतिक मियाद तब भी बाकी थी। उनका पता-ठिकाना तो इससे अधिक नहीं माल्म था कि वे घी की दूकान करते हैं किन्तु चलतं-फिरते उनके दर्शन होने की दूरस्थ सम्भावना अवश्य थी। इस विचार में कुछ अधिक तत्व ही नहीं था किन्तु अपने को घोका देने तथा अपनी किजुलखर्ची पर उपयोगिता का आवरण डालने के लिए यह ख्याल श्रच्छा था। उस मार्ग से जाने में धर्म, अर्थ, काम, मोज-ह्पी चारों पदार्थ मेरे करतल होने की सम्भावना थी। फिर क्या था ? 'सब यानन तें श्रोष्ठ अति हुनस्विवासिन कार' का आवाहन हुआ। महोबा की सड़क कुछ खराब थी। वैसे तो उधर जाने के लिए ड्राइवर लोग प्रायः आनाकानी किया उरते थे. किन्त मेरे साथ उनका अफसर मातहती का ही नहीं वरन श्रद्धा-भक्ति का भी सम्बन्ध होने के कारण चक्रपाणि डाइवर ने भी मना नहीं किया। मालूम नहीं स्वयं विष्णु भगवान ही मुके काल के गर्त में लिए जा रहे थे। जाने के लिए मेग असवाब भी इतना सुडील बँधा था कि मुक्ते उस पर गर्व होने लगा। मैं भी अपनी निगाहों में बड़ा जँचने लगा। 'वक्रत्एड महाकाय' का स्मरण कर मोटर पर सवार हुआ, और माइत तल्य वेग से स्टेशन पहुँचा। स्टेशन पर सामान उतरा श्रीर उसके साथ हम लोग भी उतरे। मेरे चाकर राज भी मेरे साथ थे। उन्होंने भोजनादि की सुविधा करदी। रात को सवार होकर सुवह नौ बजे कानपुर पहुँचे। यद्यपि कानपुर में कई जान-पहचान के लोग थे तथापि उन पर परिवार का भार डालना मैंने नीति विरुद्ध समभा। सराय और होटल मुसलमानी और अँग्रेजी आधिपत्य के चिह्न होने के कारण प्राचीनता के धार्मिक संस्कार में पत्ने हए मनुष्य के लिए वर्ज्य-से थे। "येषा कापि गतिर्नास्ति" ऐसे अश-रण लोगों को काशी की भांति शरण देने वाली धर्मशाला का त्राश्रय लिया गया । धर्मशाला के चुनाव में ब्रह्म-वाक्य और डाक्टर-वाक्य की तरह ताँगे वाले का वाक्य प्रभाग माला गया ।

त्र्यानन्दराम की धर्मशाला में मनचाहा स्थान मिल गया। जन कमरों में घर का-सा वातावरण था। दीवारों पर किसी रमणी के माङ्गलय-सुचक चित्रण से अनुमान होता था कि यहाँ पर किसी का विवाह भी हुआ। था। भोजन करके कल्पना-शक्ति कुछ बढ़ जाती है। हाल हा में हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक सज्जन की रेल में चोग हो गई थी। चोरी के अनु-सन्धान में उन्हें एक महीना स्टेशन पर ही ठहरना पड़ा, और जनकी लड़की का विवाह वहाँ के स्टेशन-मास्टर के लड़के से हो गया था। कहानी का चोरी का भाग तो छोड़ दिया और सोचने लगा हमारी लड़की के लिए सुयोग्य वर मिल जाय तो उसका इसी धर्मशाला में विवाह कर सकते हैं, एक विवाह के लिए इमारे पास ट्रङ्क में पर्याप्त-सा धन था। इस भूल गये थे कि दीवार के भी कान हुआ करते हैं। धन का अस्तित्व बहुत सी बातों को भुला देता है, फिर यह तो जरासी बात थी। इस लोग श्रुङ्गारियों श्रीर व्यसिवयों की भाँति शाम की प्रतीचा करने लगे। पाँच बजते ही एक ताँगा मँगाया गया। उसके लिए हम लोगों की संख्या कुछ अधिक थी, फिर दूसरा और ताँगा मँगाया गया। उनके लिए हम लोगों की संख्या कम थी। सोचा सुख-दु:ख के साथी नाकर को भी भैर के लाभ से क्यों बिब्बत रखा जाय। त्राखिर तोंगे में जगह छोड़ने में कौनसी बुद्धिमानी है ? डम समय कोई मुमसे यह कहने वाला न था "ऋल्पस्य हेतोर्बह-हातुमिच्छन् विचारमृदः प्रतिमासि त्वं मे"।

नौकरी की नी उबाने वाली कार्य-प्रणाली से छुट्टी पाने की प्रसन्नता, स्वतन्त्रता के खावेश और सैर के शौक में उन साधारण बातों को भी भूल गया था, जिनका मैं सदा ध्यान रखता था। अपने पसीने की कमाई का घनी-भूत सार मेरे लिए को हेन्र से भी नयना- अराम और मूल्यबान पैंतालीस तोले के स्वर्ण-खरड को मैं जी-जान से प्यारा तो नहीं, किन्तु किसी गोपनीय रहस्य की भाँति सुरित्त त रखता था। छतरपुर में उसके कारण घर सूना नहीं छोड़ता था।

जिस वक्स में वह द्रव्य रखा जाता था उसका स्पर्श मेरे सर्वती-मद्र और सर्वतोगित विश्वस्त चाकर (उसका नाम भरोसा था) के लिए भी वर्ज्य था। हाँ तो उस द्वादश-वर्षिय चाकरी-थारिधि की अमूल्य मणि की रचा के लिए नौकर भी न छोड़ा। मेरी धर्मपत्नी के मन में शङ्का की चीण रेखा आई थी, वह भी बानों के पारावार में जल की चल लहर और खल की प्रीति की माँति स्थिर न रह सकी। मेरे कमरे से एक कमरा मिला हुआ (देवीजी पर कर्तव्यशीलता की धाक जमाने के लिए उसमें भीतर से) ताला डाल दिया था। बाहर भी मजबूत ताले से कमरा सुर्याच्य कर दिया। खजाने के प्रहरी की भाँति उसे दो बार खींच कर देख लिया था। इससे अधिक और सावधानी क्या ?

मेरे कमरे के दोनों श्रोर कुछ सज्जन, जो दुग्ध-फेन चन्द्र-ज्योत्स्ना श्रीर गांधीजी के चिरित्र तथा यश से भी उज्जनत चन्द्रमा के किरणजात से भी इलके श्रीर मीने तथा गङ्गाजी के प्रातः ममीर प्रेरित लघु-लघु लहिरों से डर्मिल (चुन्नटदार) सफेद बाइल के कुर्ते पहने थे, ठहरे हुये थे, उन्हें को ज्याकती दमकती स्वर्ण श्रृङ्खलाएँ महेश की ज्यालमाला को भाँति शामा दे रही थीं। उनका श्रम्तत्व रन्ना की गारण्टी थः। मैं श्राशादादी श्रीर मानव ज्ञाति की श्रेष्ठता में विश्वास करने वाला था, फिर मरे भन में शंका क्यों स्थान पाती ?

हम लोग सैर को चले। क्या देखें की क्या न देखें के सम्बन्ध में भी ताँगे बालों की पात को जाप्तवाक्य मान कर उनकी मोच किए ही इच्छा के वशवती हो बन्ताकद की भाँति घूमने लगे! जिसे उन्होंने कह दिया "अवसि देखिए देखन जोगू" वहीं हमारे लिए परम दर्शनीय बन गया। उनकी कचि लोफ-रुचि की प्रनिक थी।

जब कभी मैं घरटे के हिसाब से ताँगा किराए पर करता हूँ

तभी मुक्ते Time is money (समय ही धन है) की सत्यता में विश्वास होता है, किन्तु उस समय जब रूपये की परवा निश्वास होता होती ? मैं तो अनन्त काल तक घूमता ही रहता। तोंगे वाले का तो एक-एक लगा दुधार गाय बन रहा था। किन्तु मेरी छोटी बालिका ने रुद्व की ठानी। वह समय का मूल्य जानती थी। उसके सोने का समय हो गया था।

हम लोग धर्मशाला लौटे, असवाब पर एक उड़ती हुई निगाह डाल कर थके-माँदे, कमरों के आगे सो रहे। बड़ी स्वस्थ निद्रा आई। प्रातःकाल गङ्गा स्नान के लिए प्रस्थान करने वाले ही थे, ख्याल आया कि कुछ रूपया और लें लें, लौटते समय बाजार से कुछ सौदा पता भी कर लेंगे। देवीजी एक साड़ी खरीदना चाहती थीं। बक्स देखा, ताला खुला था। सोचा गलती से खुला रह गया होगा। रुपयों की थैली की तरफ हाथ डाला, वह गायव! सुनहती जेवर के डब्बों की और हाथ बढ़ाया तो वह भी नदारद! सोने के ढेले की गन्ध भी न मिली। यदि कपूर का ढेला होता तो, कुछ दिनां तक कपड़ों में ही उमकी गन्ध रहती। देवीजी का चेररा फक पड़ गया। 'लो! अब क्या करोगे, चोरी हो गई!' आश्चर्यमुद्रा धारण कर मैंने भी चोरी शब्द की प्रतिध्वनि करदी। प्रकृतिस्थ होने पर देवीजी को धीरज बँधाते हुए कहा—'अभी पुलिस को लाता हूँ। ऐसी बात नहीं कि पता न लगे।'

में उन्हें वहीं छोड़ कर पूँछता-पाछता थाने की श्रोर तपका। जहाँ जिधर देखूँ वहीं सन्नाटा। 'दारोगाजी कहाँ हैं ?' 'एक बमकेस की तफतीश में गये हैं।' 'छोटे दारोगाजी हैं ?' 'कोर्ट-साहब के यहाँ गये हैं।' कोई मुहरिंग, मुन्शी, ख्वाँदा कान्सटेवित रिपोर्ट खिखने वाला न मिला। में मुँ मला कर कोतवाली की

तरफ जाने ही वाला था कि छोटे दारोगाजी आ गये। उनसे
मैंने अपना दुखड़ा रोथा। उन्होंने सहृद्यता पूर्वक सुनने के
बजाय मेरे ऊपर अविश्वास अकट किया। इतना सोना कहाँ से
आया ? रियासत का नौकरी का नाम लिणा, तो मेर-भरी दृष्टि
से कहने लगे 'नभी आपको कुछ परवा नहीं है ! छोड़ कर चल
दिये सैर करने !' मुमसा निरिम्मान पुरुष भी ऐसी अपमानजनक बातचीत न सुन सका। मैंने जरा कड़े स्वर से कहा—
'यदि आपको रिपोट लिखनी है तो लिखिए नहीं तो मैं जाता
हूँ। मेर पास फिजून कक्त नहीं है।' वे मेरे साथ यमशाला गये।
दो-एक आद्मियों के बयान लियं, ए मध जगह सामान इथर से
उधर कराया, गालियों का कोष खाली किया, बस तफतीश की
खाना-परी हो गइ।

में डी० एस० पी० के यहाँ भी गया। छतरपुर की प्राइवेट सेक टरीशिप के कार्ड की चौरी नहीं हुई थी। उसके बल पर डी० एस० पी० के बँगले में तुरन्त प्रवेश मिल गया। उसने बात-चीत तो सहद्वा से सुनी, लेकिन किसी विशेष अफसर को तैनात करने से इन्कार कर दिया। राजनीनिक जुर्मी (Political Crimes) की छान-बीन में अफसर अविक व्यस्त थे। बँगले से निकलते ही चपरासा ने इनाम के लिए सलाम किया। बड़ा गुस्या आया, लंकिन करता भी क्या? हारे जुआरी की भाँति ताँगे पर आ बैठा।

दूसरे दिन नौ बजे से तीन बजे तक इन्तजार करने के बाद कोतवाल साहब के दर्शन हुए। बड़ी दीनता धारण करने पर उन्होंने एक नवयुवक इन्सपैक र को मेरे साथ भेजा। उसकी सलाह से मेरे पड़ीन के सफेद-पोश लोगों की कलक है के पते पर तलाशी के लिए वहाँ के सुपिरटेन्डेन्ट महोदय को तार दिया गया, वहाँ से जवाब आया कि कलकते में वह गली ही नहीं है।

#### में अपना-सा मुँह लेकर रह गया ।

खतरपुर से माल खरीदने आये हुए पुरोहितजो ने परिस्थिति का अध्ययन कर मुफे बतलाया कि नोरी किस तरह हुई होगी। सींक की ओट पहाड़ की बात निक्ती। मेरे कमरे से मिन हुए कमरे के धीच में जो किवाड़ थे उनमें देशी तरह की साँकल थी। उसके कुण्डे के छोर पीछे की ओर मुड़े थे, वे नरम लिवया के थे, सहज हो में पीछे से सीधे किये जा सकते थे। कुण्डों के पीछे ठोंक कर किवाड़ खोलने में विशेष बुद्धिमान! की उक्तरत नथी। उस काम को मैं भी कर सकता था। मेरा अज्ञान-तिमरान्ध दूर हो गया। बेचारा ताला क्या करता ? चोरी भी एक कला कि है।

दो दिन की छान-बीन में पता चला कि उस रोज ठगों का एक दल कानपुर आया था। उसने जुग्गीलाल कमलापित के यहाँ, कलकत्ते की दुकान से यह तार दिलवाया था कि उस गोलकेएक व्यक्ति विशेष को पाँच हजार रू. दे दिये जायँ। उनका सुनीस उस सांसे में नहीं आया। वार खाली गया। वे तो सुनीस की सतर्कता से बच गये, मैं गरीव सारा गया। ५०००) नहीं तो पचीस सौ में कुछ उवादा चोर के हाथ लगे। मृच्छकटिक के नायक चारुदत्त की भाँति मैंने भी संतोष कर लिया कि चोर हमारे घर से निराश नहीं गया। उसकी विद्या सफल हुई। वह जरूर मायत देख कर चला होगा।

तीन रोज की इक्के-नोंगे की दौड़-घूप और तारवर्की में मेरी जेब का रोब सार आवा रह गया, और जब जल पर जाने सात्र का किराया मेरे पान बचा, तो दो दिन का स्थांगत गङ्गा-स्नान का कार्य पूरा कर मैंने जलेसर का टिकट कटाथा। जलेसर से मेरठ आया वहाँ मेरी देवीजी के भाई माहब ने हम लोगों को एक कमरा दिया, उसके लिए वे एक अयलीवर का मजबूत ताला भी देने लगे। ताला देख कर मुक्ते भाग्य की विडम्बना पर हँसी

आई। जब कुछ माल ही न रहा, तब ताले की क्या जरूरत ?

माल्म नहीं मेरी चोरी क्यों हुई ? पूर्व जन्म के पापों के 
उदय होने से या इस जन्म की गफलत के कारण ? जो कुछ भी 
हो, कनक से सौगुनी कनक की मादकता का नशा हिरन हो 
गया! छुट्टी लेने और चोरी होने का यही फल हुआ कि में 
अपना काम-काज रुचि और तन्मयता के साथ करने लगा।

<sup>\*</sup>इसी कला से चमप्कृत होकर मैंने 'चोरी एक कला' शार्षक लेख सी लिखा है। रह पुस्तक के अन्त में दिया आयगा।

## पर-परिवर्तन

### छतरपुर से विदा और श्रागरे में घर की तलाश

यद्यपि गुरु को ने चाकरी को निकृष्ट कहा है तथापि स्वर्गीय
महाराज की कृपा और उनके भीजन्य से नौकरी का जुआ
बहुत मुलायम हो गया था। आरम्भ में तो मैंने रस्सा तुड़ा कर
भागने की कई बार सोची थी और कभी कभी किन होते
हुए भी स्वतन्त्रता के स्वर्ग की कल्पना कर महात्मातुलसीदासजी
के 'कबहुँक हो यह रहिन रहोंगो' के अनुकरण में कुछ ऐसी
पंक्तियाँ अपने गर्धव-स्वर में गाया करता था—

कबहुँक हों यहि रहिन रहोंगो।
भूलहुने निहं, पुनि, मुनि-दुर्लभ चार वृत्ति गहोंगो॥
भूलहुने निहं, पुनि, मुनि-दुर्लभ चार वृत्ति गहोंगो॥
श्रापुहि सासित रहि, पर-सासन में निहं चित्त घरोंगो।
है स्वाधीन, निरत िरधनता में सुख-मोद लहोंगो॥
श्रावागमन छाँ डि महलन को कुटिया माहि बसोंगो।
प्रातिह उठि उठि नित प्राची में नभ-लाली निरसोंगो॥
रूखी-सूखी खाइ सबन सों प्रेम-नेम निबहोंगो।
नाथ-पघा बिनु कालिन्दीकूलन माँ हि सुखी बिचरोंगो॥

समय बीतने पर मैं नौकरी की लीक में पड़ गया और कैदी की भाँति अपने बन्धनों से प्रेम करने लगा। मैं अपनी सन्तोषवृत्ति के कारण छतरपुर की नौकरी में बिना मरे ही स्वर्ग दखने लगा था। यदि कोई मुम्म से कुशल पूँछता तो गर्व से कह देता छुशल क्या पृछते हैं छुशल से भी ज्यादह है, लेकिन मैं भूल गया था 'चीणे पुरुषे मर्त्यलोकं विशन्ति'। मैं वैसे तो पुरुषार्थवाद में विश्वास करता हूँ किन्तु 'यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यात' तब मैं भाग्यवाद का अनुयाथी हो जाता हूँ। उसमें कुछ संतोष मिलता है।

महाराज साहब के दुखद दहावतान होने पर मुफ्ते नौकरी में त्राशङ्का त्रवश्य हुई किन्तु भक्त न होते हुए भी भगवान् रामचन्द्र की उस मुखाम्बुजश्री का 'प्रसन्नतां या न गताभिषेकतातथा न मन्ते बनवासदुः खतः 'ध्यान कर मेरा चित्त विचित्तित नहीं हुआ। पोलि-टीकेल एजेन्ट साहब तथा दीवान साहब की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक कमी ( Retrenchment ) का कुठार चलाने में प्रवृत्त हो गया। मैं समभता था कि इम सहयोग के करण मेरी गर्दन शायद बची रहेगी लेकिन वकरे की माँ कवतक खैर मनाती ? स्वयं मौत के फरिश्ते को भी मौत का सामना करना पड़ता है। यद्यपि मैं प्राइवेट सेकरेटरी के साथ रियासत में और कुछ भी था फिर भी मेरा प्रधान-पद शाइवेट सेकरेटरी का ही था। महाराज के देहावमान के साथ उस पद का मां अन्त हो गया था। मुक्ते पोलिटिकैल एजेन्ट का शिष्टतापूर्श पत्र मिला। मुक्ते नयी आयोजना में स्थान न दे सकने का खेद प्रकट करते हुए उदार पेन्शन दिलाने का बचन दिया गया। पेन्शन देने में मेरे साथ उदारता हुई लेकिन नीकरी वनी रहती तो और भी श्रच्छा होता। उस पत्र को देखते ही मेरे शिष्य श्रार मित्र पंडित रामनारायण (कियान-बालक) बोले 'लिखत सुधाकर लिखगा राह्। 'किन्तु मैंने उनको डाटते हुए कहा 'हुइ है वही जु राम रिच राखा, को किर तर्कबढ़ाविह शाखा' । मैं उस पत्र को 'विधि का लिखा को मैटन हारा' कह कर अपने जाने की तुरन्त तैय्यारी करने लगा किन्तु धीर होते हुए भी मन में एक बार यह भावना आई थी 'या खुदा यह आकत का प्याला मेरे सामने से टल जाय।' प्रभू ईसामसीह तक ने मौत के प्याले के टलने की प्रार्थना की थी, फिर अस्मदादिकानां का गणना ? लेकिन नोकरी छूटना मौत न थी, और फिर पेन्शन भी तो थी। मैंने उस प्याले को मीरा की भाँति भगवान का चरणामृत समम्म पी लिया।

हर हाइनैस राजामाजो ने मुक्ते अपने निजी कामकाज की देखमाल के लिए कुछ दिनों रोकने की इच्छा प्रकट की किन्तु मैंने उनकी छपा का लाम उठाना उचित न समका क्योंकि 'स्थान श्रव्टाःन शोमन्ते केशाः दन्ताः नखाः नराः'। रियासत के श्रिष्ठकारियों ने मेरे काथ इतनी छपा की कि जब तक मैं असबाब के प्रबन्ध करने में लगा रहा तब तक मुक्ते यह श्रजुभव नहीं होने दिया कि मैं किसी प्रकार से स्थानच्युत हूँ। सवारी नौकर सब वैसे ही लगे रहे, आहर्न करनार भी वैसा ही था लेकिन यह सब शोभा सुर्दे के कफन की सी ही शोभा थी, शब को घर से बाहर ही जाना पत्ता है। सुर्दे से मेरी दशा कुछ खराब थी। उसको श्राराम से लेटा रहना पड़ता है। मुक्ते उठकर खुद जाना था — श्रालस्य भक्त होते भी मैंने श्रपने को उठाने में काफी जल्दी की।

मनुष्य नौकरी छूटने पर बेफिक नहीं हो जाता, उसे बहुत-सी नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबको थोड़ी बहुत इनाम-बकसीस भी देना आवश्यक-सा हो गया था। सायद उससे ज्यादा, जो नौकरी लगने पर खर्च करना पड़ा हो। नौकरी लगने पर मैंने किसी को कुछ इनाम नहीं दिया था। सबसे बड़ी समस्या असबाब और जानवरों की थी। अस-बाब इस तरह से बाहर निकला मानों कुरकी हो रही हो। कुछ सामान बाँटा भी। वह दृश्य ऐसा था मानों घर में आग लगी हो और लोग सामान ढोकर ले जा रहे हों। खैर, सामान स्टेशन तक ढोने के लिए रियासत से पूरी बार-बरदारी मिली। जैसे तैसे स्टेशन पहुँचा; यद्यपि धनवान तो नहीं हूँ, तथापि मैं बड़े आद-मियों का सा आलस्य अवश्य रखता था। मैं यह चाहता था कि कोई मुक्ते और मेरे सामान पहुँचाने का ठेका ले ले; किन्तु ठेकेदार लोग सेवा-समिति के सदस्य नहीं होते। सामान की समस्या ने मेरी अन्य समस्याओं को मुजा दिया।

स्टेशन-सास्टरने मेरा अन्तिम संस्कार बहुत शीघकर दिया; लेकिन यह समस्या थी कि सामान लेजाकर उसे रक्लूँगा कहाँ ? में चाहता था कि जिस प्रकार महारास की रात्रि में चन्द्रमा की गित स्थिगत हो गई थी. उसी प्रकार रेल की भी गित स्थिगत हो जाय और जब में अपने निर्देष्टस्थान पर पहुँच कर निवास-स्थान तलाश लूँ, तब हा रेल पहुँचे। मेरे एक मित्र ने पहले से ही यह आशंका की थी। उन्होंने मुक्ते उपदेश भी दिया था, कि पेश्तर मकान तलाश कर लो, तब सामान और घर के लोगों को ले जाना किन्तु दो बार आने जाने का कष्ट कीन उठाता? यदि जान-जोखों न हो तो मुक्तमें थोड़ा साह अ-वृत्ति। Adventurous spirit) भी है और सक्त न होते हुए भी ईश्वर पर विश्वास है। सोच लिया राम बेड़ा पार करेंगे।

मेरा घर का भी एक मकान है। उसके निर्माण के लिए न मेरा प्रस्ताव था और न कोई प्रयक्ष और पुरुषार्थ। मैं तो वर्तमान का ही ध्यान रखता हूँ। न इस लोक के भविष्य का न परलोक के। अब अगर चैन से गुजरे तो मैं आकबत का नाम भी न लूँ। पूर्वजों के स्थान से मुभे प्रेम नहीं। "तातस्य कूपोऽयमिति ख्रवाणाः चारं जलं कापुरुषाः पिब्नित'', किन्तु मैंने यह नहीं सोचा कि आज कल खारी जल भी मुश्किल से मिलता है। खैर, जैमा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ मैंने मित्र का कहना नहीं माना। मूर्ख और बड़े आदमी दोनों ही 'परोक्तं न मन्यन्ते' वाले सिद्धान्त के अनुयायी होते हैं।

में रेल में सेकिएड कनास में सवार हो गया ( उस समय मानसिक वृत्ति कुछ ऐसी हो गई थी कि नौकरी छूटने से मैं गरीब नहीं हो गया हूँ।) एक चाकर को जानवों की सेवा के लिए छोड़ा और एक अपनी सेवा के लिए; क्योंकि हम सब चाकराधीन हैं और फिर जानवर भी हैं। उनका समानधर्मी होने के कारण उनको मैं छतरपुर न छोड़ सका। न वे गुण में अच्छे थे और न रूप में, फिर भी अपने होने के कारण उनसे मोह था। उनकी कीमत से भी अधिक उनका भाड़ा देना पड़ा। रेल यथासमय आ गई। स्टेशन पर सामान उतारा, कुछ मेरे डब्बे में था और कुछ गार्ड के।

मकान तो निश्चित था नहीं जो एक दम चला जाता। इतनी ही गनीमत थी कि रात को ट्रेन से नहा उतरा। बीबी-बचीं और मेज-कुर्सी सामान को भी, जो स्टेशन मास्टा के सीजन्य से मेल में भी लगेज के साथ बुक हो गया था, स्टेशन पर ही छोड़ा। में और मेरे चिरंजीव इष्ट मित्रों की सहायता से मान की तलाश में निकले। यद्यपि हम दानों भिन्न-भिन्न और गये तथापि एक ही स्थान में मिल गये। वे ही इने-गिने मकान थे, जिनको सब लोग बतलाते थे।

मन में रईसों की बूसमाई हुई थी। ग्टेशन के पास के मकानों को तो इसलिए नहीं पसंद किया कि रेलगाड़ी क धुएं से स्वास्थ्य खराब होगा और आवाज से निद्रा में बाधा पड़ेगी। मैं ऋष मुनि नहीं बनना चाहता था; गीताजी में कहा है:—''या

निशा सर्वं भूतानां तस्यां जागितं संयमी।" शहर के मकानों में तो स्वास्थ्य श्रीर शान्ति के राम ही मालिक थे, दुर्मजिला, तिमंजिला श्रवश्य थे, पक्के भी थे, नलदेव उनमें निरन्तर वास कर उनको शीलवान (सीलवाले) बना रहे थे।

मालिक मकान उनको कोई संदूक की उपमा देता, कोई कहता कि इसमें चोर की गित नहीं। मैं उनसे कह देता—महाशाय, इसमें सूर्य तक की गित नहीं, तो चोर की कहाँ ? चोर बेचारे तो बड़े उपकारी होते हैं। वे अपनी जान पर खेल कर हमार मकान को हवादार बना देते हैं। कोई कहते कि इस मकान में बन्दर नहीं आ सकते हैं। मैंने उत्तर दिया—महाशय में रावण का वंशधर नहीं जो उनसे डक्टूँ। मेरी दशा तुलसीदासजी के शब्दों में उन लंका की यातुध नियों की सी नहीं थी जिनको चित्र के बानर से हर लगे। मैं तो डारविन का मानने वाला हूँ उनका अपने पूर्वजों का सा आदर करता—बह भी आज कल के आदि को जा सा नहीं। मैं तो पवन का भक्त हूँ। यदि उस मिक के नाते पवन सुत के अनुयायी मेरे घर पर कृपा करें, तो मुक्ते खेद नहीं।

मुमे चोर का भी भय नहीं था क्योंकि एक बार मैं खतन्त्र अमगा और वायुसेवन की न्यौद्धावर सत्ताइस सौ ठ० अपेगा कर चुका हूँ। जिस प्रकार प्लेग या हैजा होने के पश्चात् मनुष्य उन रोगों स निर्भय हो जाता है, मैं अपने को चौर-प्रृष्ठ सममने लगा था। इससे चौर-प्रुष्ठ मकान की आवश्यकता न थी।

मकान तलाशते-तलाशते शाम हो गई। आखिर घर बालों का ख्याल था। मेरे कुछ इष्टिमित्रों ने, जो मेरे साथ थे अपने-अपने घर ले जाने का आग्रह किया। मैंने सोचा कि तलाश कोलंबस (Columbus) की सी यात्रा तो है नहीं। आज न सही, कल तो अवश्य सफलता देवी के दर्शन होंगे। अपना भारी असवाब एक मित्र के यहाँ भेज, हम लोग बम्बई के ताजमहल

होटल के नाम से समानता रखने वाले चन्द्रमहल होटल में ठहर गये। अभी नौकरी की साहिबी का नशा नहीं उतरा था। सावन के अन्धे को हरा-हरा ही सूमता है। दूसरे रोज फिर उसी धुन में होटल से निकले। फिर वही किस्सा! वैसे ही मकान और वैसी ही बातें।

शहर के बाहर भकान तलाशने की ठानी, तो वहाँ किसी कोठी का किराया अधिक था और जिसका अधिक नहीं था. वह शहर से दूर निर्जन स्थान में थी कि जहाँ तक पहुँचने में तांगे का किराया देते-देते दिवाला निकल जाता । मैं तो स्वास्थ्यं-सचार के विचार से और कुछ घटी हुई आय के कारण पैदल ही आता जाता। इससे चमड़ी तो नहीं पर दमड़ी अवश्य बच जाती और समय भी कट जाता किन्त, मेरे चाकर देव क्यों पैदल आते-जाते ? न तो उनका स्वास्थय ही खराब था और न उनकी पैन्शन ही होगई थी। ( मेरी हुई थी, उनकी नहीं ) खैर, वाहर की कोठी का भी ठीक न पड़ा। किराये और खच का सवाल था 'चाहिय श्रमी जग जुरे न छाछी' दूसरा दिन यों ही गया। जानवरों का हिन्दा आजाने की सूचना मिली। अब मकान की समस्या और भी तीत्र होगई। मै तो होटल में ही रह जाता: किन्तु जानवर ती होटल में न रहते ! बाहर की कोठी में जानवरों का सुभीता था तो संक्रवित आय वाले आर्मी का सुभीता न था और शहर में किराये का थोड़ा बहुत सुभीता था, तो जानवरों का नहीं।

होटल में ठहरने का मेरा गर्व चूर्ण हो गया था। अपने मित्र के यहाँ घरवालों को पहुँचा दिया। मकान की खोज को लंबस की यात्रा से भी बढ़ी चढ़ा ज्ञात होने लगी। मित्र ने जानवरों के ठहरने का एक पड़ोसी की अस्तवल में बन्दोवस्त कर दिया। स्टेशन प्र जानवरों का स्वागत करने गया। वहाँ जानवरों की चुन्नी का सवाल चठा। मुंशी ने कहा—'फी जानवर आठ आना लगेगा।, मैंने तर्कशास्त्र में पढ़ा था कि All men are animals (सब मनुष्य जानवर हैं।) मुफे शंका हुई कि क्या हम लोगों की चुङ्गो लेना ग्टेशन मास्टर भूल गये? मैंने कहा— अच्छा शरहनामा दिखाइए। शरहनामे में पढ़कार संतोष हुआ कि आठ आना की पूंछ महसूल लगेगा। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हमको पुच्छ-विषाण- हीन बनाया।

रास्ते में एक कोठी देखी, (जिसमें श्रव साहित्य-रम भएडार है) उसका ऊपर का खंड खाली था। मकान मालिक से पूछा कि इसमें गाय भेंस-का सुमीता है या नहीं ? उसने उत्तर दिया श्रापकी गाय-भेंस क्या कुर्सी-मेज पर बैठती हैं जो ऊपर रहेंगी। स्वार्थ श्रीचित्य को भूल जाता है।

जानवरों को घर पहुँचा कर एक और कोठो देखी, उसमें किसी राज्य के ex-minster का साइनबोड लगा हुआ था। मैं भी एक राज्यका निकाला हुआ था। सुमीव और रामचन्द्र की सी मैत्री का हिसाब समक्त कर (हम दोनों ही हृत्राजदारा तो नहीं, परन्तु हृत्राज अवश्य थे) बादरायण सम्बन्ध से उनके यहाँ गया कि शायद उसमें स्थान मिल जाय। उन्होंने कहा—हम मकान छोड़ रहे हैं; पूरे सकान के लेने की मेरी हिम्मत कहाँ थी ? मैंने उस मकान के लिए मन में बड़ी-बड़ी कल्पना कर रक्सी थी। खूब भिजाई जोड़ी, एक अंधा, एक कोढ़ी। एक और साइनबोर्ड लगता ex-minister और एक और लगता ex-secretary, पूरा बानिक बन जाता। यह संगठन ईश्वर को मंजूर न था। होटल में किराये का बोक था, तो भित्र के घर एहसान का बोक। सांप छुकूँदर की सी गति होगई। दोनों में से एक भी बोक्ष हल्का न था। मैं एकान्त में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा "अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल"।

ईश्वर-प्रार्थना के अतिरिक्त नाना प्रकार मंसूबे बांधा करता था। मैं सोचता कि किसी अखबार में विज्ञापन निकाल दूँ कि जो मभे खातिरख्वाह मकान तलाश दे. उसे मैं १००००) इनाम दँगा। विज्ञापन का ही र्खच था। १००००) रु० के नाम उतने पैसे भी न थे: लेकिन यह संतोष था कि मकान के खातिरख्वाह होने का निश्चय करना तो मेरे हाथ में है. इस लोभ में बेकार लोग मेरे लिए सगर के पत्रों की भाँति शहर भर की खोज हालेंगे: लेकिन विना कछ दिये. किसी के पश्थिम से लाभ उठाना मेरे सिद्धान्तों के विरुद्ध था। देने को मेरे पास घर के किवाड़ भी न थे। हाँ, एक चीज अवश्य थी. जो देने संघटती नहीं। नागरी प्रचारिसी के विद्यालय में अनाहारी रूप से विद्या-दान करने लगा। कुछ विद्यार्थियों ने गुरुद्विणा के रूप में मेरी खोज श्रपने हाथ में ली। विद्यार्थियों ने वानर-राज समीव की श्रपेका अधिक मित्रता दिखाई। मुभे उनको धमकी देने की या भय दिखाने की आवश्यकता न पडी। उन्होंने खोज कर स्टेशन के पास का मकान बताया। मैंने उस मकान को भीतर से न देखा था। उसके बारे मैं मेरा निर्णय युक्ति-त्राश्रित (A Priori) था, अनुभवाश्रित नहीं था। उन्होने मुक्ते निरीच्चा का परासमें दिया। सची बात को बालक से भी ग्रहण करनी चाहिए। मैंने जाकर मकान देखा वह नया था। उसमें नल देव का अभाव थाः लेकिन भगोरथ रूप मेरे चर देवों ने मसे आखा-सन दिलाया कि उनके रहते मुक्त को जल का कच्ट न होगा। मकान की स्वच्छता के आगे सब कठिनाई विलीन होगई। केवल मेरे अभिमान को आघात पहुँच रहा था, कि 'खेंच मोमी के मोची' वाली लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है। पहले यदि उस मकान को देख लेता तो इतनी परेशानी से बच जाता । शायद पहले रोज देखने पर पसन्द भी न श्राता । धक्के खाकर ही सनुष्य

की अक्ल ठिकाने आती है। मुफे धक्के लगे सो लगे, संसार के ज्ञानभएडार में वृद्धि होगई। ईश्वर की खोज के लिए एक उपमा और बढ़ गई। ईश्वर अपने पास होता हुआ भी लोग उसको दूर-दूर खोजा करते हैं। बाबा कबीरशस ने यह बात पहले ही कह दो थी 'मुफ को क्या दूँ दे बन्दे मैं तो तेरे पान में।' अस्तु, मेरी खोज का अन्त निकट दिखाई पड़ने लगा लेकिन अभी थोड़ी गृह-दशा शेष थी।

मकान की खोज होगई। पर मालिक मकान का पता न था उनकी खोज का भार अपने सिर पर ले लिया; आखिर वे मिले श्रीर मेरे भाई तथा मेरी धर्म पत्नी के भाई के मित्र निकले। ठेकेदार होने के नाते उन दोनों का वादरायण सम्बन्व था। उन्होंने कहा कि आपने फौरन ही क्यों न खबर की ? मैंने कहा-न त्राप ही सर्वज्ञ थे न मैं ही। सुदामा को भी पृत्रपे-पृत्रते श्रीकृष्ण के दरवाजे तक जाना पड़ा था । उनसे किराये की बात चीत न करके उनका बताया हुआ किराया, आज्ञा गुरुणासिव शिरोधार्य किया। मकान की चाबी ले, इतना प्रसन्न हुन्ना मानो स्वर्ग की चावी मिल गई हो। मैंने चाबी श्रीमती जी को अर्पण की । जिस प्रकार धनुष तोड़ने से श्री रामचन्द्र जी को जानकीजी के साथ जय, कीर्ति श्रौर न जाने क्या मिला उसी प्रकार उस चाबी के साथ मित्र के ऋहसान से मुक्ति, कर्मण्यता का साटी-फिकेट, पैरों के लिए विश्राम, लामकां होने के गौरव से छुटकारा श्रीर न जाने क्या-क्या मिला। श्रव में उस मकान में सुख से रहता हूँ। रेल के आवागमन से घड़ी के अभाव की पूर्ति होगई, सब यात्राएं सुनभ हो गईं। दीनद्याल के कान में भनक पड़ गई, किन्तु देर में। खैर, देर श्रायद दुरुस्त श्रायद।

## मेरा मकान-१ मेरी मुर्खता की साकार मृतिं

मुग़ल-सम्राट शाहजहाँ जब केंद्र में थे, तब उनसे पूछा गया कि आप क्या काम करना चाहेंगे ? उन्होंने उत्तर दिया—लड़कों को पढ़ाना। इसके प्रत्युत्तर में उनके सआदतमंद पुत्र शाहंशाह औरंगजेब ने करमाया कि अब्बाजान, आपके दिमाग से बादशाहत की बू अभी नहीं गई है।

छतरपुर-राज्य से लौटने पर मैंने भी जैन-बोर्डिङ्ग-हाउस, आगरे की अनाहारी वा अनारी (Honorary) आश्रमाध्यक्ता (वार्डन-शिप) स्वीकार की। लोग कहेंगे, मेरे दिमाग से भी राज्य की बूनहीं गई थी, ठोक है। प्रोक्रेसरी में तो निजी संबंध का प्रायः अभाव होने के कारण अधिकार की मात्रा कम रहतीहै, वाडनशिप में धनिष्ठतर सम्बन्ध होने के कारण वह कुछ अधिक हो जाती है। किन्तु मेरे मत में शासन का अभाव ही शासन की अंशता थी (That Government is best which governs least)। दुर्भाग्य-वश मेरे सिद्धान्तों के लिए जैन-बोर्डिङ्ग-हाउस का वातावरण उपयुक्त न था। विद्यार्थियों में प्रीत का भय बहुत कम था और भय की प्रीति भी अधिक न थी। अधिकारी-

वर्ग भी 'भय बिन होइ न प्रीति' के पूर्ण श्रनुयायी और द्र्यंड-विधान के घोर समर्थक थे। वे मेरी श्रपेद्धा कुछ श्रादर्शवादी भी श्रियक थे। बीसवी शताब्दी की श्रंग्रेजी सभ्यता में पालित-पोषित बाबू लोगों से निशाचरी वृत्ति (रात में वरने या खाने की वृति) छुड़ाना चाहते थे। मैं चाहता था कि राम-राज्य की भॉति 'द्र्यंड जतिन कर' ही रह जाय, श्र्यात् द्र्यंड सजा के रूप से उड़जाय, श्रीर द्र्यंड (डंडा) केवल सन्यासियों के हाथ में ही रहे, किन्तु राम-राज्य कलियुग में कहाँ ?

में यह अवश्य कहूँगा कि सब विद्यार्थी दंड के अधिकारी न थे। दंड के अधिकारी लोगों ने भी मेरे साथ कभी उदंडता का व्यव-हार नहीं किया। मेरे प्रति उनका सौजन्य-भाव ही रहा। उनमें इतनी शिक्षा न थी कि वे यह समभें कि बन्धन में ही मुक्त है, आत्म संयम में ही आत्मसन्मान है। अधकारियों का भी मेरे प्रति सौजन्य ही रहा, इसलिए मतभेद होते हुए भी, कोई वैमनस्य नहीं हुआ।

में यह समभता था कि स्वर्ग सं भी पुण्य जीए होने पर लोग मृत्यलोक में भेज दिये जाते हैं, फिर राज्य और श्राधिकार के लिए भाग्य का बहुत दिन आश्रय लेना युद्धिमानी का काम नहीं था! सम्राट् एडवर्ड अष्टम को ऐसे राज्य को छोड़ने में, जिस पर कभी सूर्यास्त नहीं होता, एक मुहूर्त की भी देर न हुई, तो मुभे अपने छोटे से राज्य छोड़ने में देर लगाना स्वार्थपरायणता की पराकाष्टा प्रतीत हुई। मैंने त्याग-पत्र भेज दिया। त्याग-पत्र सखेद स्वीकार होगया। इतने में श्रीष्मावकाश आगया, मुभे पेन्शन-स्वरूप अधकारियों के सौजन्य-वश बोर्डिझहाउस के कार्टरों में दो मास और ठहरने की बिना माँगे आज्ञा मिल गई।

त्राज्ञा तो मिली, किन्तु मुक्ते नीत-वाक्य याद त्राया कि 'स्थान-अट्टा न शोमन्ते केशाः दन्ताः नराः।' इनिलए मैंने

भविष्य के बारे में विचार किया। किराये के मकान मिल सकते थे। थोड़े किराये के मकान पसन्द नहीं आते और अच्छे मकानों का किराया इतना अधिक था कि इसके प्रतिमास अदा करने में मेरे पैर सौर से बाहर निकत जाते। भूखों नहीं तो जाड़ों अवश्य मर जाता।

जलेसर में मेरा पैतृक घर है, किन्तु वहाँ न तो बचों की शिहा का प्रबन्ध और न मेरे स्वाध्याय का सुमीता था। वहाँ चुङ्गों की चर्चा और निरीह जर्जरितकाय किसानों को आतङ्क-भार से द्वाने और मरों को मारने की शेखी बघारने वाले शाह-मदारों, सत्ताधिकारी जमींदारों तथा अनारी मजिस्ट्रेटों की गर्वोक्तियाँ सुनने के सिवा क्या रक्का था? यद्यपि में चीएा तेज था तथापि मुक्तमें दूसरों का प्रताप न सहने वाला सहज तेजस्वियों का स्वभाव बना हुआ था, फिर जलेसर में मेरी कहाँ गुजर?

श्रागरा में विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के कारण उससे विशेष मोह हो गया है। उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती। लोमश ऋषि को श्रादर्श मान कर मकान बनाने के, लिखानत-रूप से मैं खिलाक हूँ। लोमश ऋषि की इतनी श्रायु है कि जब ब्रह्मा का एक वर्ष होता है, तब वे श्रपने शरीर का एक वाल नोच कर फेंकते हैं श्रीर इस प्रकार जब उनके सारे शरीर के बात निकत ज।यंगे, तब उनकी मृत्यु होगी। वे भी श्रानित्यता के भय से मकान नहीं बनाते, श्रीर श्रपनी मोंपड़ी को श्राज तक सिर पर तिये फिरते हैं।

मेरे आर्थिक मलाहकार भी मकान बनाने में सहमत न थे। किन्तु चिड़ियाँ अपने नीड़ में विश्राम लेती हैं, साँप के भी बांबी होती है, भेड़िया अपनी माँद में रहता है, चूहे भी अपने लिए बिल खोद लेते हैं तो मेरे शरीर को आतप और मेघ से सुरचित रखने के लिए एक टूटा-फूटा मकान भी न हो, आत्मभाव जाग

वठा, 'धिग् पौरुषं, धिगैशवर्यम् ।' मैं सोचने लगा—दीन सुदामा के पास भी शायद एक भोंपड़ी थी। यदि किराये की भोंपड़ी होती, तो कृष्ण भगवान उसके स्थान में सोने के महल न बनवाते क्योंकि मालिक मकान उन्हें अपने बतलाने लगता। किराये के मकान के सम्बन्ध में कॉलरिज ( Colridge )त्रादि श्रॅंगरेजी के सुकवियों की करुण कथाएँ पढी थीं। सुना जाता है, एक बार वे बड़ी सुन्दर कविता लिख रहे थे, जिसे उन्होंने स्वप्न में रचा था। वह संसार की सर्वोत्तम कविताओं में से एक होती, किन्तु वे कुछ ही पंक्तियाँ लिख पाये थे कि मकान वाले ने आकर घोर तकाजा किया और कविमहोदय की जिह्नाप्र सरस्वती हंसारुढ़ हो ब्रह्मलोक चली गई। संसार एक सुन्दर कविता से विख्रित रह गया। यह कथा पढ़ने के पश्चात् मुक्ते किराये के मकानों से चिढ़-सी हो गई है। मुफ्त के मकान अब भाग्य में कहाँ ? जेल जाने की शरीर में सामध्ये नहीं। अस बस अपना ही मकान बनाने का कठोर सङ्कल्प किया। अच्छा है, मकान बनेगा, तो कुछ शगल ही मिल जायगा। पढ़ने से ऊवे हुए मन को कुछ व्यसन न होना मुक्ते अखरता भी था। इस सम्बन्ध में मैंने एक सबैया भी लिखा है —

तास छुए नहिं हाथन सों, मतरंजहु में नहिं बुद्धि लगाई। टेनिस—गेम सुहाय नहीं, फुटबॉलहु पै नहिं लात जमाई॥ केरम-मर्भ न जान्यहु, पेखत क्रीकेट-कंदुक देत दुहाई। जीवन को सुख पायु न रंचक लेखन में निज बैस गमाई॥

जब मैं किसी बात का सङ्कल्प कर लेता हूँ, तो उसुकी पूर्ति के लिए अन्धप्राय हो जाता हूँ। आवेश-वश आगा-पीछा नहीं देखता। कल्पना के कल्पतरु के नीचे बैठ नये मकान के स्वर्णसय स्वप्न देखने लगा। मैं सोचता था, थोड़ा-सा ही द्रव्य लगा कर एक छोटा-सा मकान बना कर उन्मुक्त वतावरण में रहूँगा।

मकान के लिए जमीन तलाशने लगा। जहाँ मैं जमीन चाहता वहाँ की एक-एक इक्क जमीन बिक चुकी थी। बिकी हुई जमीन में से बहुत अच्छी जमीन कुछ अधिक दामों में मिलती थी। किन्तु जिस प्रकार सिंह दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, उसी प्रकार मैं दूमरे की खरीदी हुई जमीन में से एक भाग खरीदना पसन्द नहीं करता था। उसके गुण भी मुक्ते अवगुण अतीत होने लगे। एक गढ़ा अखूता था। प्रमान्ध की भाँति उसके प्रत्यच दोष भी मैं न देख सका। जमीदार महोदय ने मेरे सिर पर ऐसी उल्लू की लकड़ी फोरी कि मैं छ: महीने के लिए नहीं, तो छ: दिन के लिए अवश्य अन्धा हो गया। मैंने उस जमीन के कुछ दोष बतलाये किन्तु उन्होंने कहा—वस, दो ढाई सौ रुपए में गढ़ा भर जायगा, और जर्मकृत एक रुपए गज से दो रुपए गज की हो जायगी। मालूम नहीं, पंडित वसनत लाल जी ने आद्मी से गंधा बनाने की विद्या, बिना वङ्गाल गये ही, कहाँ से सीख ली थी। कहने के दङ्ग में जादू होता है। सत्तू के मुका-बले धान अच्छे बतलाये जा सकते हैं —''म'''तू ३ मल''' मः चू ३ जब घो र रे ३,तब खा ये ३,तब च लं; धान बिचारे भले, कृटे-खाये चले।"

दो सौ रुपये में गढ़ा भर जाने की बात में आ गया, और बात की बात में बयनामा करा लिया। बयनामा के समय कचहरी का सचा अर्थ मालूम हो गया—''कचं केशं हरतीनि कचहरी।'' जो कुछ जोड़-बतोड़, काढ़-मूसकर रुपए ले गया था सब उठ गये। हिन्दी का पत्तपाती होता हुआ भी उर्दू की लिखाई के लिए रुपए खर्च किये (उसके पश्चात् हो-नीन कागज लिखवाने का अवसर पड़ा तो वे हिन्दी में ही लिखाये)। हक के मध्य नाम से पुकारी जाने वाली रिशवत भी दी। रस्ते में लखनऊ की लैला की अँगुलियों और भजनू की पसलियों की सी तो

नहीं किन्तु विहारी की नायका की भाँ ति खरी पातरीहू लगित भरी सी देह जैसी हरी-भरी पूर्ण स्वस्थ कक दियाँ विक रहीं थी। एक पैसा भी पास न बचा था। मन ललचाता ही रहा, रसना का संयम करना पड़ा, पैदल घर लौटा। मई के महीने मुँह पर चपेट मारने वाली लू का तो कहना ही क्या था? स्वर्ग के स्वप्न की थोड़े में वास्तविक रूप देना उसके लिए कुझ कठिन न था। पूर्व जों के पुण्य-प्रताप और आप लोगों के आशोबाद से सकुशल घर लौट आया। "जान बची लाखों पाये।" इतना संतोष अवस्थ हुआ कि १।) रुपये साल का मालगुजार जमोदार बन गया। मालूम नहीं, अब में कर्ज के कानून का लाभ उठा सकूँ गा या नहीं?

जमीन मिलते ही कारीगर और ठेकंदार उसी भाँति मेंडराने लगे, जिस प्रकार मुर्दे को देखकर गिद्ध मेंडराते हैं। मुफे भी अपनी महत्ता का भान होने लगा। जब से रियासत छोड़ी थी, लोग मेरे पीछे नहीं चलते थे और इनके ताँगे वालों के सिवा कोई मुफसे 'हुजूर' नहीं कहता था, एकदम हुजूर, साहब और और गरीब-परवर, अञ्चदाता सब कुछ बन गया!

विद्नों का भय सामने था, किन्तु मुफे महात्मा भर् हिर के वाक्य याद श्राये कि तीच लोग विद्न के भय से कार्य प्रारम्भ नहीं करते 'प्रारम्यते न विद्नभयेन नींचैं:'। श्रम्छे श्रादमी तो विद्न श्राने पर भी श्रपने उद्देश्य से नहीं टलते। में श्रपने को श्रम्छा ही श्रादमी सिद्ध करना चाहता था, श्रीर श्राय वन्द कर गढ़े में मकान बनाने के कार्यका गढ़े में कूद पड़ा। नक्शा बना, उसमें पैसे के सुभीते के श्रातिरिक्ति सभी सुभीते देखे गये। लाख विश्वास दिलाने पर (केवल गङ्गानली नहीं उठाई) ठेकेदार को विश्वास न हुश्रा कि मैं गरीब श्रादमी हूँ। दिल्ली-द्रवाज मकान बनाने वाले सभी लोग सम्पन्न गिने जाते हैं. किन्त ठेकेदार

यह भूल जाता है कि काबुल में भी गधे होते हैं।

बुद्धिमान पुरुष का यह कर्तव्य होता है कि पहले व्यय का अनुमान कराकर काय । प्रारम्भ करें। मैं अनुमान इस भय से नहीं कराता था कि शायद भारी रकम देखकर कार्यारंभ ही न कर सकूँ, और कहीं मेरा सोने का घर मिट्टी में न मिलजाय! बिना त्रागा-पीछा देखे. विघ्नेश का नाम लेकर, नांव खुदना श्रह हुई। नीव के लिए मैं समऋता था, गढ़े में होने के कारण कम खुदाई की आवश्यकता होगी। जिधर गढ़ा नहीं था, उधर थोड़ी ही दूर पर पक्की जमीन निकल आई और गढ़े की ओर जितना खोदा जाता, उतना ही पक्की जमीन दूर होती जाती। नींव जैसे-जैसे नीचे जाती, वैसे-वैसे ही मेरा दिल भी गढ़े में बैठता जाता। पृथ्वी पर जो कदाली चलती, वह मानो मेरी छाती पर ही चलती । लोग पूड़ते, क्या 'प्रोप्रेस' ऋथीत उन्नति हो रहीं है, मैं कहता, भाई, प्रोप्रेस नहीं, रिप्रेस ( अवनित ) हो रही है। नींव जितनी गहरी जाती उतनी ही मेरी आशा का चितिज दूर हटता । मैं सोचता—कहीं पुराने जमाने की बात न हो जाय कि नींव तब भरी जाती थी, जब पानी चूने लगे। खैर राम-राम कर सात फीट पर पक्की जमीन के दर्शन हुए। उतनी ही प्रसन्नता हुई, जितनी जहाज के यात्री को समुद्र का किनारा देखने पर हो। कुछ किफायतशारी करने की बात चलाई। सभी ने मुक्त कंठ से बड़ी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हुए, तहखाने का परामर्श दिया, मानो तहखाना कोई ऐसा छ-मन्तर था. जिससे मेरी कठिनाइयों का अन्तर हो जायगा।

तहखाना बनना शुरू हुआ, और ईंट-चूने का स्वाहा होने लगा। जनमेजय के नागयज्ञ की भाँति शाम तक एक-एक ईंट का हवन हो जाता। जब काम जोरों से चला सो यदि ईंट हो तो चूना नहीं, और चूना हो तो ईंट नहीं। 'शाकाय वा लवसाय वा' की बात हो गई। दाल हो तो रोटी नहीं, और रोटी हो तो दाल नहीं।

मकान गढ़े में होने के कारण ठेकेदार को दीवारों को खूब विस्तृत करने का अवसर मिल गया। जितना दीवारों का आकार बढ़ता, उतना ही सुरसा के मुख की मॉंति उसके विल का विस्तार बढ़ता। मैं यह कहते-कहते थक गया कि भाई, मैं घर बना रहा हूँ, किला नहीं; किन्तु वह यह कहते-कहते न थका कि हुजूर, दिया में मकान बना रहे हैं, मुमे कुछ नहीं, आप ही को पछताना पड़ेगा।

मेरे मित्रों और सलाहकारों ने भी ठेकेदार का ही पत्त लिया और मुक्ते ऐसा भय दिखलाया कि मानों प्रलय पयोधि उमड़ कर इस छोटे-से गढ़े में भर जाने वाला है या हजरत नृह के तूफान का प्रतिरूप उस तलैया में तैयार होने की खबर मिली है। मुक्ते भी पंचों की राय के आगे सिर मुकाना पड़ा। "पंच कहें बिल्ली, तो बिल्ली ही सही।" मैंने भी सोचा, "जब ओखली में सर दिया तो चोटों से क्या डरना ?" चूने का बिल बड़ा लम्बा-चौड़ा आया। मेरे मित्र ने उसे देखकर कहा कि ठेकेदार और चूने वाले ने मिलकर अवश्य चूना लगाया।

लखनऊ-निवासी मेरे मित्र शिव कुमारजी ने आशीर्वाद दिया कि मुक्ते गढ़े में गुप्त धन गढ़ा मिल जायगा। मैंने कहा कि गढ़ा हुआ धन तो क्या मिलेगा, किन्तु मैं अपना कठिनता से संचित किया हुआ धन ईंटों के रूप में पृथ्वी में गाढ़ रहा हूँ।

पुराने लोग भी धन जमींन में ही गाढ़ते थे। सनातन-धर्म की रीति से मेरा रुपया वसुन्धरा बैंक में जमा होने लगा। मेरे एक मित्र ने मुक्ते घबराते हुए देखकर कहा, "अभी तो इन्तिदा-ए इरक है, रोता है क्या, आगे-आगे देखिए होता है क्या ?" मैंने कहा, वस आगे यही होना है कि धन का स्वाहा कर संन्यास धारण कर लूँ। पहले लोग वर्णमाला का इस प्रकार अर्थ लगाते थे—'क' से कमाओ, 'ख' से खाओ, 'ग' से गाओ, प्रसन्न रहो, और सब के पीछे धन और शक्ति रहे, तो 'च' से घर बनाओ। मैं आजकल 'घ' को सबसे पहला स्थान दें रहा हूँ।

पक्की जनीन से दीवारें सात फीट ऊपर आ गई हैं। हाथी डुवान नहीं, तो मुक्त ऐसे यार्भदार, पस्तक़द और पस्तिहिस्मत मनुष्य-डुवान तो नींव गहरी हो गई है। अशरफुलमखल्कात हाथी से किस बात में कम हूँ ? फिर भी अभी 'दिल्ली दूरस्त' की भाँति प्लिन्थ दूर है। शायद दिल्ली-द्रवाजे भकान बनाने का प्रभाव हो। जिस बात को मैंने दिल-यहलाव की चीज सममा था, वह त्राब बबाल-जान बन गई है। चन्द्न धिसना ही दूसरा दद सर हो गया है। लोग कडते हैं, '"देर आयद, दुरुस्त त्रायद्।" जली तो जली, पर सिकी अच्छा। अब तकलीफ उठाते हो, तो पीछे से आराम भिलेगा ? भाई साहब! मुमे ती नौ नकद चाहिए, तेरह उवार नहीं 'बरमद्यः कपोतःश्वो मयूरात्! त्राज का कबृतर कल के भीर से अच्छा। अभा तो गढ़े की जमीन में इतनी भी गुझाइश नहीं कि एक छप्पर डाल कर दुपहरी में (रात में नहीं) वहीं सी जाया कहाँ। रूपया खर्च करने पर इतना ही संतोष मिला है कि एक दिन को वर्षों से गढे भर जाने के कारण वेद-ध्वनि से समता रखने वाली दादुर-ध्वनि चारों त्रोर से सुनाई पड़ती है, त्रौर बाबा तुलसीदास जी की निम्नोल्लिखित चौपाई याद या जाती है-

> 'दादुर-धुनि चहुँ और सुहाई, बेद पढ़िहं जिमि बदु समुदाई।'

पहले जमाने में वेद-पाठ सुनने के लिए राजा-महाराजा लोग हजारों रुप्ये खर्च कर देते थे। इस कलयुग में वेद्ध्विन की उपमान रूपा दादुरि-ध्विन सुनने के लिए पॉंच-सात हजार खर्च



मेरा मकान सामने से इकर जिला

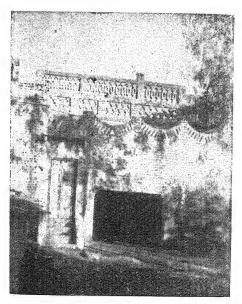

मेरा मकान पौछे से दो मंजिला

हो जाय, तो कौंन बुराई है ? दूसरा सन्तोष यह है कि मैं स्वयं ठग गया, इसरे को नहीं ठगा। कबीरदास की भी यही शिचा है—

'कबिरा' आप ठगाहए, और न ठगिए कोय। आप ठगं सुख होत है, और ठगं दुख होय॥

रोज प्रातःकाल ईंटों के तकाले के लिए भट्टे पर जाना पडता है। साम-दान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान-द्रान के जाता के अवतार मिस्टर भोंदाराम कॉन्ट्रक्टरजी 'ऊँट के मुँह के जीरे' से भी कम बत-लात हैं। मेरी चरम साधना के फल को इस प्रकार तिरस्कृत होते देख कर सात्विक रोष आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि इन सब मंभटों से कहीं दूर भाग जाऊँ। शगल बहुत हो लिया, उससे आरी आ गया, किन्तु अब दूर भी नहीं भागा जाता। साँप-छल्लूँद्र की-सी गित हो रही हैं। मेरा उस साधु का सा हाल हुआ जिसने कम्बल के घोके तैरते हुएरीछ को पकड़ लिया था। फिर वह उस कम्बल को छोड़ाना चाहता या लेकिन कम्बल उसे नहीं छोड़ता था। कहाँ प्रातःकाल का ब्रह्मानन्द-सहोदर काव्य-रसास्वादन और कहाँ ईंट के सट्टों की हाजिरी ? कहाँ वेदान्तवार्ता और कहाँ मुस का भाव ? किन्तु अब क्या किया जाय ?

"माया बस जीव गुसाई; बँच्यो कीर-मरकट की नाईं।"

बस, मायाधीश भगवान् ही इस माया-जाल से मुक्त करें तो मुक्त हो सकता हूँ, नहीं तो कोई छुटकारा नहीं। त्राहि माम्! त्राहि माम्!!!

# हानि-लाभ का लेखा-जोखा

मुसलमानों के यहाँ मुसिव्वरी करना गुनाह समका जाता है, क्योंकि चित्रकार एक प्रकार से खुदा की वरावरी करने की स्पर्छा करता है। शायद इसीलिए अल्लाह-ताला लेखकों से भी नाराज रहते हैं क्योंकि वे भी अपने रचनात्मक कार्य द्वारा परमात्मा की होड़ करते हैं। किवयों ने अपनी रचना को एकदम परमात्मा की सृष्टि से भी बढ़ा हुआ बतला दिया है। काव्य प्रकाश के कर्ता मम्मटाचार्य ने कहा है कि किव की भारती विधि की सृष्टि से परे और शुद्ध अहाद से बनी हुई है अ। भगवान की सृष्टि में तो शुद्ध आहाद विजली के प्रकाश में भी खोजने पर बड़ी मुश्किल से मिलता है किन्तु लेखक अपनी कल्पना की उड़ान में उसे मुलभ बना देते हैं। फिर परमात्मा लेखकों से क्यों न रूठे ? यदि लेखक लोग शब्दों के महल और हवाई किलों के अलावा ई ट-चूने के मकान बनाने का भी साहस करें तो नीम चढ़े करेले की बात हो जाय। ईश्वर मनुष्य की इस डबल स्पर्छा को कहाँ सहन कर सकते ?

ॐ ईश्वर खुद तो लामकाँ ठहरा उसका बन्दा क्यों वामकाँ बने ?

मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ठोक-पीटकर लोगों ने मुके लेखक-राज बना ही दिया और मैं स्वयं भी अपने को पाँचवें सवारों में गिनने लग गया। अपने को बड़ा आदमी सममने के कारण ही छतरपुर से नौकरी छोड़ने के पश्चात दूसरी जगह की नौकरी न निभा सका। नौकरी करना तो टेढ़ी खीर है। उसमें बड़े आतम-संयम की जरूरत है, किन्तु मैं तो जैन बोर्डिंग हाउस के लड़कों को कायदे के घेरे में बन्द रखने का बाइज्जत काम भान संभाल सका। अब यदि इतने पर भी संतुष्ट रहता तो गनीमत थी—बाप दादों की नहीं, अपनी ही भलमनसाहत लिए बैठा रहता तब तक विशेष हान नहीं था।

दूसरे प्रोफेसरों को कोठियों में रहते देख (मैं भी प्रोफेसरों में करीब-करीब बेमुल्क का नबाब हूँ) मुफे भी कोठी बनाने का शौक चर्राया। मेरे सामने दो आदर्श थे। श्री मोंदारामजी ठेकेदार तो चाहते थे कि अकबर की इस नगरी में कम से कम लाल पत्थर के किले की टक्कर का एक दूसरा किला बनबाऊँ और मेरी इच्छा थी कि अपने पड़ोस के काछियों के अनुकरण में एक मोपड़ी डाल लूँ। इन्हीं परस्पर विरोधिनी इच्छाओं के फलस्वरूप मेरा मकान तैयार हो गया जो अभी सामने से एक मंजिल हैं और पीछे दुमंजिला है।

में चाहता तो मोपड़ी ही बनाना, परन्तु जिस प्रकार पूर्वजन्म के संस्कारों पर विजय पाना कितन हो जाता है उसी प्रकार नींव क' दीवारें चौड़ी चिन कर उन पर मोंपड़ी बनाना असंभव हो गया। प्रत्यच रूप से मूर्ख कहे जाने का भार अपने ऊपर लेने को में तैयार नथा। जब लोग इतनी बड़ी वृटिश सरकार का 'टॉपहेबी' कहने में नहीं चूकते, तो मेरे मकान को बॉटमहेबी' कहने से किसका मुँह बन्द किया जाता। 'टॉप हेबी' के लिए तो एक बहाना भी है—'सिर बड़ा सरदार का' मेरे पास ऐसा कोई बहाना भी न था। मैं शहर में रहकर गैंबार नहीं बनना चाहता था। मकान फूस से क्या लकड़ी से भी न पटा। उसमें लोहे के गार्डर पड़े और डाटें लगाई गई। उस सम्बन्ध में मेरे छोटे भाई बाबू रामचन्द गुप्त तथा मेरी श्रीमतीजी के बड़े भाई लाला कालीचरणजी ने ठेकेदार महोदय को कई बार डाट-फटकार बताने का मौका पाया।

श्रव मैं डाट का अर्थ समम गया—डाट ईंट-चूने की उस बनावट को कहते हैं जो सदा अपना भार लिए धूप ऋौर मेह के साथ रण में डटी रहती है, किन्तु उसे इटी रहने के लिए स्वयं धूप और मेह की पर्वाह न करके डटा रहना पड़ता है और समय समय पर ठेकेदार को भी डाट देनी पड़ती है। इस प्रकार मेरा शब्द-कोष ( ऋर्थ-कोष नहीं ) बहुत बढ़ गया है, ऋब मैं कुब्र, डाढ़ा, चीरा, हाँफ-सेट, होल-पास, नासिक, चश्मा, ठेवी महादेवा, आदि वास्तुकला के पारिभाषिक शब्दों का अर्थ सममने लगा हूँ और कुछ की व्युत्पत्ति भी बता सकता हूँ ैसं, 'होल पास' अँमेजी Hold fast से बना है, हॉफ सेट का off set का महापुरास Aspreated रूप है। एक बात और भी मालूम हो गई हैं। आजकल की सभ्यता की काट-छाट का प्रभाव वस्तुकला पर भी पड़ा है। इस युग में मूँ छे कट-छट कर तितली बनी और फिर तितली बन कर उड़ गईं। कोट आधे हो गये। पेंट भी शोर्ट हो गई। कमीज की बाँहें और गले मुख्तसर बनन लगे। जुतों का स्थान चप्पल और सेन्डलों ने ले लिया। नाटक एकांड्री ही रह गया। इसी प्रकार मकानों में चौखट न बनकर तिखट बनने लगो । आज-कलकी चौखटों के नीचे बाजू नहीं होती सूर के बाल कृष्ण को देहली लांघनें में जो कठिनाई हुई थी वह मेरे नाती-पोता को नहीं होगी

श्रंथकोष के स्वयं के साथ शब्दकोष की वृद्धि उचित न्याय

है—'एवज मायजा गिला न दारद।' इघर का लेखा उघर बराबर हो गया। श्रीर नहीं तो परिवृत्ति श्रलंकार का एक नया उदाहरण मिल गया कुछ बेर देकर मोती लेना कहूँ या इसका उल्टा?

जिस प्रकार गुरू में जनमेजय के नागयज्ञ की तरह ई ट-चूने का स्वाहा होता आ उसी प्रकार पीछे धन का स्वाहा होने लगा, शौर में भी घर फूँ क तमाशा देखने का श्रस्प्रहरणीय सुख अनुभव करने लगा। एक के बाद दूसरी पासबुक चुकती हुई, फिर कैश सार्टिफिकेटों पर नौवत आई और पीछे रिजर्व बैंक के शेयर बारंट भी जो भाग्यशालियों को ही मिले थे, श्रद्धते न रहे। वे वेचारे भी काम आये। मैंने जिस बैंक या कम्पिनी के शेयर लिये उसका देवाला निकला। अपने रिजर्व बैंक के शेयर बेच कर रिजर्व बैंक को देवालिया होने से वचालिया। इस दया की क्या प्रत्युपकार मिलेगा में नहीं जानता, या नेकी कर दरिया में डालने की हो बात रहेगा। मैं 'पुरुष-पुरातन की बधू' के मादक संसर्ग से मुक्त हा गया, अस्तु यह थोड़ा लाम नहीं। कविवर विहारी-लाल ने कहा है।

'कनक कनक ते जीगुरी मादकता अधिकाय। वा खाए वौराय तर, वा पाये वौराय।।"

श्रव मुक्ते कनक (धन) मद् न सता पायगा, श्रीर में वीराया न कहा जा। दार्शितक के नाते यदि कोई मुक्ते पागल कह लेता, तो में इसे दार्शिनक होने का प्रमाण-पत्र मान कर प्रसन्न होता, किन्तु घट-नद् से लिक्कित होना में पाप सममता हूँ। कॉंग्रेमी मंत्रि-मण्डल पर अनंत श्रद्धा रखता हुआ भी में यह कहने को तैया हूँ कि घन के मद् से तो भंग-भवानो और वारुणी देश का मद् ही श्रेयस्कर है। इसमें अपना ही अपमान होता है दूसरे का तो नहीं। एक महाराय ने मेरे घर के तहस्वाते को देखकर कहा कि आपके घर में ठंडक तो खूब रहती होगी ? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। जब रुपए की गर्मी, न रही तब ठंडक रहना एक वैज्ञानिक सत्य ही है। इस पर उन्होंने तहस्वानों के सम्कन्ध में सेनापित का निम्निलिखित छंद सुनाया—

''सेनापित ऊँचे दिनकर के चुवित लुवें नद, नदी, कुँवें कोपि डारत सुखाइ कै। चलत पवन, सुरकात उपवन बन' लाग्यों है तपन, डारयो भूतर्ली तपाइ कै भीषम तपत रितु, श्रीषम सकुचि तातें सीरक छिपी है तहस्वानन मैं जाइके। मानं सीत-कालें, सीत-लता के जमाइवे कों, राखे हैं विरंचि बीज घरा में घराइ कै।।

मैंने कहा भाई साहब वस्तु हाथ से गई, फिर छाया भी न मिले, तो पूरा ऋत्याचार ही ठहरा। पहले के लोगों के तहखाने घन से भरे रहते थे, अब छाया ही सही। यदि गेहूँ नहीं तो भूसा ही गनीमत है।

धन का रोनाऋधिक न रोऊँ गा। ऋब आर लाभ सुनिए। बाहर मकान बनाने का सब से बड़ा प्रलोभन यह होता है कि उसमें थोड़ी सी खेती-बारी करके अपने को वास्तव में शाकाहारी प्रमाणित किया जाय। मेरी खेती भी उन्हीं लोगों की सी है जिनके लिए कहा गया है—

"कर्महीन खेती करें, बध मरे कि सुखा परे।"

जब घर बनाने के लिए दो रूपया रोज खर्च करके दूसरे के कूँ ए से पैर चलवा कर होज भरवा लेता था तब तक ही खेती खूब हरी-मरी दिखलाई देती थी। माली महोदय भी "माले मुफ्ते दिले बेरहम" की लोकोक्ति का अनुकरण करते हुए पानी की कंजूसी न करते थे। उनं दिनों चाँदी की खिंचाई होती थी, फिर भी शाक-पात के दर्शन क्यों न होते ? पालक के शाक की

क्यारी तो कामधेन सिद्ध हुइ । जितनी काटते उतनी ही बढ़ती । वह वास्तविक अर्थ में पालक थी। गोभी के फूल भी खूब फूले। उन्हें अधिकार से खाया भी क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता में फलों का ही निषेध किया गया है पत्तों और फूल का नहीं। भगवान ने कहा है-"कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।" भगवान ने अपने लिए फल का भी निषंध नहीं किया 'पत्रंपूष्पं फलं तोयंथो में भक्त्या प्रयच्छति'।" किन्तु जब मकान बन चुका तो ऋपने ही आप पानी देने की नौबत आई। अब तो श्रीमद्मगबदगीता का वाक्य श्रज्ञरशः सत्य होता दिखलाई देता है। दिन -रात की सिंचाई के बाद भी पत्र और पुष्प ही दिखलाई देते हैं। खेत सींचने में निष्काम कर्म का आनन्द मिलता है। मेरी खेती पर मालम नहीं, अगस्यजी की छाया पड़गई है कि जल से प्लाबित क्यारियों में शाम तक पानी का लेष-मात्र भी नहीं रहने पाता बाबा तुलसीदास जी का अनुकरण करते हुए कह सकता हूँ -जैसे खल के हृद्य में संतो का उपदेश। भगवान की तरह मैं भी कूँ ऐ पर खड़ा हुआ रीतों को भरा और भरों को रीता किया करता हूँ। मालूम नहीं,भगवान् इस स्पर्धी का क्या बदला देंगे ? इतना संतोष अबश्य है कि मेरे कूँएँ का पानी भीठा निकला है। इसमें पूर्वजों का पुरुय-प्रताप हीकहूँगा। कूँ एँ का जल ऐसा है कि कभी कभी मुफ्ते कसम खानी पड़ती है कि यह नलका नहीं है। "तातस्य कृषोऽयमितित्रवाणः चारंजलं कापुरुषाः पिवन्ति।" बाप-दादों का क़ुश्राँ है, ऐसा कह कर कायर लोग खारा पानी पीते हैं। सौभाग्य से मेरी सन्तान के लिए ऐसा न कहा जायगा ( लेकिन पानी अब वैसा मीठा नहीं रहा।

मेरी खेनी में सिर्फ इतना ही लाभ है कि मुक्ते पौदों की थोड़ी बहुत पहचान हो गई है। मैं लौकी और काशी फल, टिंडे और करेले के पत्तों में विवेक कर सकता हूँ। मैं देहली द्रवाजे रहते हुए भी देहती के उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने कभी अपनी उम्र में चन का पेड़ नहीं देखा। बहुत कुछ जमा लगने पर मैं यह तो न कहूँगा कि कुछ न जमा। जमा सिर्फ इतना ही कि मेरे यहाँ की भूमि वंध्या होने के कलंक से बच गई। जिस प्रकार हजरत नृह की किश्ती में सब जानवरों का एक जोड़ा नमूने के तीर पर बच रहा उसी प्रकार मेरी खेती में विद्यार्थियों की शिवा के लिए दो-दो नमूने हर एक चीज के मिल जायंगे और बाबा तुलसीदासजी के शब्दों में यह न कहना पड़ेगा:—

> 'ऊसर बरसे तृण नहीं जामा। संत हृदय जस उपज न कामा।'

जमीन को क्यों दोष दूँ। मेरी खेती पर चिड़ियों की भी बिशेष कुपा रहती है। वे मेरे बोए हुए बीज को जमीन में पड़ा क्यां देख सकतीं और मैं भी खेत चुग लिए जाने के पूर्व सचेत नहीं होता। किर पड़ताबे से क्या ?

में अपनी छोटी सो दुनियों में किसानों की अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभाः, शुकाः सभी ईतियों का अनुभव कर लेता हूँ। सोचा था—वर्षा के दिनों में खेती का राग अच्छा चलगा किन्तु गढ़े में होने के कारण साधारण वृष्टि भी अतिवृष्टि का रूप धारण कर लेती है। दो रोज की वर्षा में ही जल-प्लावन होगया। सृष्टि के आदिम दिनों का दृश्य याद आगया। मुक्ते भी अभाव की चपल बालिका चिन्ता का सामना करना पड़ा। पसीना बहाकर सींचे हुए बृज्, जिन्हें बड़ी मुश्किल से श्रीष्म के घोर आतप से बचा पाया था, जल-समाधि लेकर विदा हो गये। जीवन (जल) हो उनके जीवन का घातक बना।

शहर से कुछ दूर होने के कारण मेरे नापित महोदय मेरे ऊपर अब कृपा नहीं करते। यद्यपि मेरे नापितदेव धूर्त तो नहीं है तथापि नापित को शास्त्रों में धूर्त कहा है। नराणां नापितो बूर्तः ! इस प्रकार मेरा एक बूर्त से पीछा छूटा। जो तृतीय श्रेणी के न्यायी बाह्यण मेरे उपर छपा करना चाहते हैं उन पर छपा करने से मुक्ते संकोच होता है । अब मैं स्वयंशेयक (स्वयं शेव करने वाला ) बन गया हूँ और देश के हित में टमाटर और पालक के विटिमिन—बाहुत्य से बने अपने अमृत्य रक्त के दो चार विन्दु नित्य समर्पण करना सीख गया हूँ। शायद सर कटाने की कभी नौवत आय तो इतना संकाच नहीं होगा। सर के बजाय बाल तो हो-चार महीने में और नाखून दो-एक सप्ताह में कटवाही लेता हूँ। फिर भी लोग कहते हैं बिलदान का समय नहीं रहा।

मैं अपने मकान तक पहुँचने के रास्ते के सम्बन्ध में दो एक षात कहे बिना इस लेख को भमाप्त नहीं कर सकता। उससे मुमे जो लाभ हुआ है वह उमर भर नहीं हुआ था। मैंने अपने जीवन में इस बात की कोशिश की थी कि दूसरों को धोका न दूँ; इसलिए मुमे गालियाँ भी शायद हो मिली हों। लेकिन इस सड़क की बदौलत मुक्ते इक्के-तांगे वालों से रोज गालियाँ सुननी पड़ती हैं। पीठ फेरते ही वे कह उठते हैं। ''बेईमान दिल्ली-द्रवाजे की कहकर गाँव के दगड़े में खींच लाया है। मैं भी उनकी गालियों का विवाह की गालियों के समान आदर करता हूँ, अागरे में इक्के-तांगों की संख्या बहुत है इसलिए रोज नया लाने पर भी कठिनाई न होगी. और चुङ्गी के विधायकों का स्मर्ण कर लेता हूँ कि—"कबहुँक दीनद्याल के भनक पड़ेगी कान ?" गाँव की सड़कें भी इसकी प्रतिद्वन्द्ता नहीं कर सकतीं। बन जाते हुए श्रीरामचन्द्रजी के सम्बन्ध में तुलसीदासजी ने कहा है-"कठिन भूमि कोमल पदगामी।" मेरे लिए शायद उन्हें कहना पड़ता "कोमल भूमि कठिन पद्गामो।" पवित्र त्रज रज तथा खाके बतन से पूर्ण इस सड़क में जूते इस प्रकार से समा जाते हैं जैसे किसी साहब के ड्रांइग-रूम के सोफा सेट के कुशन में शहर के किसी मोटे रईस का सारा शरीर। यदि कहीं जूतों को धूलि धूसरित होने से बचाकर उनकी शान रखना चाहूँ तो, दूसरों की कोटी में ट्रेसपास करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। किन्तु इसमें मेरी शान जाती है। दूसरी कोठियों के लोग वाणी से तो नहीं किन्तु कभी-कभी मधुर व्यंग्य द्वारा अवश्य विरोध करते हैं। अ

गात्रि कां जब घर लीटता हूँ तो कबीर के बताये हुए ईश्वर मार्ग की कनक और कामिनी रुपिणी बाधाओं के समान 'सूद' और 'लाल' की कोठियाँ मिलती हैं। मेरी पदध्विन सुनते ही उनके श्वान देव उन्मुक्त कएठ से मेरा स्वागत करते हैं। उनके लिए मुक्ते इंग्डवारी होकर कभी-कभी उद्दण्ड होना पड़ता है। अब मुक्ते उन स्वामिभक्त पशुओं के नाम भी याद हो गए हैं। एक का नाम टाइनर है और दूसरे का काल् । नामोबारण करने से दण्ड का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जब इन घाटियों को पार कर लेता हैं तभी जान मे जान आती है।

हमारे वरों में ही विजली का प्रकाश है किन्तु रास्ते में पूर्ण श्रम्थकार का साम्राज्य रहता है और मुमे उपनिषदों का वाक्य बाद श्रा जाता है ''श्रसूर्या नामते लोका श्रम्धेन तमसा वृता" भालुम नहीं उसके लिए कौनसे पाप का उद्य हो जाता है। ''तमसो मा ज्योतिर्गमय"! की प्राथना करता हुआ जैसे-तैसे

<sup>\*</sup> चुर्ज़ा की कृपा से अब कोलतार की सड़क बन गई है। उस काली सड़क ने मेरा और चुज़ी का मुख उज्ज्वल कर दिया है किन्तु वह कबीर की प्रेम गली की भाँति अति स्रांकरी है 'जा में दो न समाँय'।

<sup>‡</sup> यह प्रर्थना स्वीकार तो होगई किन्तु रास्ते के दो बल्बों प्रायः एक ही: बल्ब जलती है ।

राम-राम करके घर पहुँचता हूँ। रोज सबेरा होता है श्रीर उन्हीं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।

इन सब आपत्तियों को सहकर भी बस इतना ही संतोष है कि उन्मुक्त वायु का सेवन कर सकता हूँ और बगीचे के होते हुए मुक्ते यह समस्या नहीं रहती कि क्या कहूँ ? जूतियाँ सीने से अधिक श्रेयस्कर काम मिल जाता है। शास्त्रकारों का कथन है— 'बेकार मुवाश कुछ किया कर,

गर कुछ न हो तो जूतियाँ सीया कर।'

और कुछ नहीं होता तो खुरपी लेकर क्यारियों को ही निराता रहता हूँ, श्रोर चतुर किसानों में अपने गिने जाने की स्पर्धा करता रहता हूँ—''कृषी नराविह चतुर किसाना "। पं॰ रामनरेश त्रिपाठी ने सन की गांठ के आधार पर बाबा तुलसीदायजी को किसनई का पेशेवाला प्रमाणित किया है। इस बात से मुमे एक बड़ा सन्तोष हो जाता इं कि श्रोर किसी बात मैं न सही ती सेती के काम में ही भक्त शिरोमिण की समानता हो जाय।

अब मेरा यह निष्कर्ष है कि मुक्त जैसे वेकार, सकत साधन-हीन आदमी को—जिसके यहाँ न कोई सवारी-शिकारी और न दो चार नौकर चाकर हैं (वैसे तो हमारे उपनिवेश के सभी लोग 'स्वयं दासारवपश्चिनः' बाले सिद्धान्त के मानने वाले हैं) —कोठो बनाकर न रहना चाहिए।

# नर से नारायण

## मेरा मकान पानी की बाढ़ में --- ३

ताजा-ब-ताजा नो-ब-ना गर्मांगर्म प्रतिक्षण की टटकी खबर सुनने के अध्यस्त नारद मुनि के अवतार स्वरूप अमाचार पत्रों के समुत्सुक पाठकों को जब सात समुन्दर पार विलायत की भी एक छाक की पुरानी खबरें बासी और बेमजा लगती हैं तब उनको आगरे की कई महीने की पुरानी बात सुनाना उनकी सुरुचि का अपमान करना ही नहीं है बरन उनको 'ब्लेक होल' की यातना देना होगा। यह जानते हुए भी मैं आगरे में आई हुई सितम्बर १६३६ की बाढ़ का हाल सन ४१ में सुनान का दुस्ता-हम कर रहा हूँ। (यह लेख सन ४१ में लिखा गया था)।

उस समय मैं स्वयं बाद-पीड़ित हो करुणा का पात्र बना हुआ था। मेरे होश ठिकाने न थे। कहता भी तो क्या कहता ? कुँएँ में गिरा हुआ मनुष्य जब तक उससे बाहर न निकल आये तब तक अपने गिरने का हाल कैसे बताये ? उन दिनों इतनी ही गनीमत रही कि ईश्वर की परम कृपा और पूर्वजों के पुरुष-प्रताप से सर के ऊपर की छत तो बची हुई थी लेकिन फर्श बैठ जाने से मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई बी। विना त्याग और तपस्या के घर ही वन बन गया था। कमरों में खाइयाँ और पहाड़ दिखाई देने और कुछ दिन के लिख सरिता तो नहीं घर सरोवर अवश्य बन गया था। गिट्टी के नुकीले दुकड़े जो भारत माता के लाड़िले सपूनों की माँति एक दूसरे से मुँह मोड़े पड़े हुए थे, भेरे कोमल पदों में तो क्या कठोर पदों में भी आघात पहुँचाने के लिए पर्याप्त थे। उनको देखकर मुमे एक फरांसीसा रहस्यवादी महिला की जिसका नाम मेडम-ग्वेन था याद आ जाती थी। उसके बारे में कहा जाता है कि वह अपने जूतों में इसलिए कंकड़ डाल लेती थी कि उसके शरीर को कष्ट पहुँचता रहे, वह विलामिता में न पड़े और ईश्वर को याद करती रहे। खुदाताला ने भी मुमे अपनी याद का सामान मुहैया कर दिया था। ऐसी अवस्था में कुछ लिखता पढ़ता कैसे ?

### वरुग महाराज की कृपा

बाद की बात अभी तक न सुनान का एक कारण और भी था। वह यह कि खबर को सरस कहानी का रूप दने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। पाल में रक्ष्ये हुए आमों में ही रस आता है समय का व्यवधान लौकिक अनुभव को अलौकिक बना देता है। कविवर वर्डसवर्थ ने कहा है कि काव्य शान्ति के समय में स्मरण किये हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छन्द प्रवाह है Poetry is the Spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility.

बाद चली गई लेकिन उसका प्रभाव अभी तक यत्र-तत्र -सर्वत्र परिलक्षित हो रहा है। इसलिये बात नितान्त पुरानी भी नहीं हुई है। जगबीती न सुना कर पहले आप बीती ही सुना-ऊँगा। 'अञ्चल खेश बादहू दरवेश'। खैर अब सुनिए।

सितम्बर के महोने में, पानी की त्राहि त्राहि सची हुई थी। मैंने भी वैश्यधर्म के पालने के लिए पास के एक खेत में चरी बो रक्खी थी। ज्यार की पत्तियाँ ऐंठ-ऐंठ कर वित्याँ बन गई थीं। मैं भी जीव-द्या प्रचारिणी सभाका भूतपूर्व मेम्बर होने के नाते नौनिहाल किन्तु अब तन-मन मुर्फाये हुए नौ उम्र पौदों की वेकसी पर और अपनी गाढ़ी कमाई के बीस रूपयों की बरबादी पर दो-चार अाँस बहा देता। लेकिन उनसं हो ग क्या ? यदि वे रीतिकालीन काव्यों का जिरहिस्सी गोपिकाओं के समान भी होते जिनसे कि समुद्र का पानी खारी होगया था तो भी वे खारी होने के कारण सिचाई का के। म न देते। खैर फिर भा गरीव किसानों की सार की भस्म करन वाला आहों के बादल धनते दिखाई दिये, 'दिखाईं से धूम उठे या जलधर उठे चितिज तट के' ऐभा मालूम होने लगा कि अब दीनद्याल के कात में भनक पड़ी और शायद यहन कहना वड़े 'का वर्षा जब कृषा सुखानी'। 'धूम-धुआँर कारे-कतरारे' श्याम घतों का देख कर मेरा मन-मयूर नृत्व करने लगा। बाद्वीं की उपयोगिता की अपेदा में उनके सीन्दर्य से अधिक प्रभावित होता हूँ। बाहर घुमता फिरा, नन्हों न्हों के सुखद शीतल भपरा से पुलिकत हुआ। श्रानन्द और कर्तवय तथा श्रेय-प्रेय का समन्वय करने कालेज भी गया। यद्यपि मेरो मदा छुट्टी सी रहता है तो भी वर्षा के कारण का नेज बन्द हो जाने से बालकपन के संस्कारींबश प्रसन्नता का अनुमव किया। धुली-धुनाई लड़कों की स्तिग्ध, चमकोला छटा तथा चारों श्रोर के नयनाभिरास छायाबादी श्राद्र सीन्दर्य का आस्वादन करना हुआ हँ मता खेतता, खेता की और हर्ष-पूर्ण दृष्टिपात करता हुआ उमझ भरे हृद्य के साथ घर लौटा।

#### घर या तालाब

मेंह के कारण शरीर में जो स्फूर्ति आई थी उससे प्रेरित हो

लिखने बैठ गया। कभी-कभी बाहर जाकर मेघाच्छादित गगन-मण्डल की शोभा निरख लेता था। किन्तु में यह नहीं जानता था कि इस सौन्दर्थ में इतना विष भरा है। कभी-कभी पीछे की छोर बगीचे मे जाकर शेफाली की उदार सुमन-वर्ष का तथा धोये-धोये पत्तींवाली हरित-लिलत-यौवन भरी लहलहाती लौनी लताच्यों के सौन्दर्य-मधु को अपन सत्तुष्ण नेत्रों द्वारा पान कर लेता था।

पीछे की तरफ प्रायः एक फुट पानी भर गया। मेरी सौन्द्यीं पासना अविचित्तित रही क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। बच्चे भी घर की गङ्गाजी में कागज की नावें तैरा कर खश हो रहे थे। मैं अपनी सूखी खेती के पुनर्जीवन प्राप्त करने के स्वपन में मग्न था। सायङ्काल तक सारा दृश्य रस के दोनों अर्थों में रसमय था। वह जलमय था और आनन्दमय भी। यद्यपि पानी के साथ थोड़ी-थोड़ी खाशक्का बढ़ रही थी तथापि मांमला रम सं विरस नहीं हुआ था। 'सिमिट सिमेट जल भरहिं तलावा' जिस प्रकार सज्जन के पास सद्गुण आतं हैं अथवा आजवल के युग में बेकारों की ऋर्जियों से दफ्तर बन जाते हैं वैसे ही चारों आर के पानी से मेरे पास श्री जमीन तालाब बनी हुई थी। घर में इस बात का प्रश्न अवश्य उठा था कि कहीं तालाब अपनी मर्थादा का उल्लाह्नन करके अपने विस्तार को मेरे घर तक न ले जाय; किन्त वह शका असम्भव मान कर टाल दी गई। उस समय क़ुछ किया भी नहीं जा सकता था। मेरे सेलरों के रोशनदान तीन फट ऊँ चाई पर थे। यह सब ऊहापोह हो हो रहा था कि पास की जमीन का पानी मर्थादा के बाहर होकर मेरी जमीन में आ गया। वह क्यों न आता ? मेरे मकान में बाउन्ड्री बाल भी नहीं थी। मैं देश और राज्य की सीमाओं को जब चद्र सममता था तब घर के चारों अगेर क्यों सीमा बाँघता ? मैं तो अनन्त का हपासक ठहरा। मैं ग्वीन्द्र बाबू के साथ स्वर में स्वर मिल्ला कर तो नहीं—( मेरा कण्ठ-ककेश है उनका कोमल था। मुके तानसेन को कब की इमली की पत्तियाँ खाने पर भी गाना नहीं आथा) परन्तु उनके भाव में तादात्स्य कर कहा करता था—'जेशा गृहेर प्राचीर आपन प्राङ्गण तले दिवाशव्वरी। वसुधा के राखे नाइ खण्ड खुद्र करि'। फिर मैं अपने मकान का दूसरों के मकान से पार्थका क्यों करता।

#### अन्धेन तममावृता

थोड़ी ही देर में पानी रोशनदान के मुँह तक पहुँच गया और उनमें होकर जल प्रपात होने लगा। नाइप्रा फॉज मैंने देखा तो नहीं है किन्तु फिर भी कह सकता हूँ कि वास्तविकता पर कल्पना का रंग चढ़ा लेने से उसीका सा कुछ कुछ दृश्य उपस्थित हो गया।

में अपने तहखाने के रोशनदानों पर गर्व किया करता था कि में उनके कारण सायंकाल को भी उन में बैठ कर लिख पढ़ सकता था। जो महाशय मेरा मकान देखने की कुपा करते उनसे में अपने तहखानों के आरपार वायुसंचार की तारीफ बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था क्योंकि उससे मुक्ते अपनी टूटी-फूटी शान और स्वास्थ्य-विज्ञान संबन्धी ज्ञान के प्रदेशन का मौका मिल जाता। क्रॉस वैन्टीलेशन की शान ही वाले-जान बन गई। सौन्दर्य-प्रिय होते हुए तहखानों के करनों को पुष्ट मांसल कीन्दर्य का आस्वादन न कर सका। यदि घर फूंक तमाशा भी देखना चाहता तो नामुमिकन हो गया था। एक साथ विजली ठप हो गई। घर फूँक तमाशा देखने वाले को कम से कम प्रकाश की तो जकरत नहीं होती। यहाँ तो पूर्व-जन्म के पापों के उदय होने के कारण अस्पर्य नाम ते लोकाः अन्धेन तमसावृतां का दृश्य उपस्थित हो गया। घनी कालिमा बिना स्तर-स्तर जमे ही पीन

होने लगी। ख्वीभेच श्रंधकार का माम्राज्य हो गया। हाथों हाथ नहीं सूकता था। बाइबिल के श्रादर्श दानी की भांति दायाँ हाथ बाँयें हाथ की बात नहीं जान सकता था। सर से सर टक-राने की नौबस श्रागई थी। लालटेन की पुकार होने लगी।

मेरे घर में कोई सिगरेट बीड़ी नहीं पीता इसलिए उसमें कभी-कभी दियासलाई का मिलना ऐसा दुश्वार हो जाता है जैसा कि त्राजकत के बाबू लोगों के घर में गङ्गाजत, चन्दन और माला का, अथवा किसी रायक्हादुर के घर में गांधी टोपी का (अब कांग्रेस गवर्मेन्ट के आजाने से शायद ऐसा न रहा हो।) उस समय दियासलाई का मिलना ज्योतिस्वरूप एवं ज्योतिस्रोत परमात्मा के मिलने के बराबर हो गया। लालटेन स्नेह शून्य निकली। एक दृशी-फूरी टार्च थी किन्तु उसके दूँदने के लिये भी टार्च की जरूरत पड़ती। सन्दल विसने की भाति वह कम सर दुई न था। उस समय के अन्धकार में मेरी अव्यावहारिकता पर विद्युत प्रकाश पड़ रहा था, और सेलरों के निर्फर मेरी महान मूर्खता की सनाद घोषणा कर रहे थे। खैर, जैसे-तैसे दीपक का आयोजन हुआ। उसको भंभावात का सामना करना पड़ा । हथेली और अञ्जल से उसकी कहाँ तक रचा होती ? मेरे चाकरदेव पड़ोस से लालटेन लाये। इतने में मेरा चालीस फुट लम्बा सेलर सेन्ट-जॉस कालेज के स्विमिंग-बाथ की होड़ करने लगा । हम लोग शाँति पूर्वक सब के साथ भीतर घर में बैठ गये। सोचा कि चलो यह भी तजुर्बा हो गया। विश्वकर्मा के साचात श्रवतार श्रीमान भौंदाराम जी ठेकेदार की बात कि 'हुजूर द्रिया में घर बनाते हैं' जिजमान के बालों की भाँति सामने आगई। प्रतयपयोधि उमङ्बहे थे। 'प्रालेय हालाहल नीर' बरसने लगा। मेरे दरिया में तुफान आगया।

# नूह की किरती की खोज

में अपने हाल को नह की किरती या मन की नौका समम रहा था। उस समय तक भी, 'श्रभाव की चपल बालिका, चिन्ता की प्रथम रेखा मेरे ललाट प्राङ्गण में खेलती हुई नहीं दिखाई दी किन्त थोड़ी ही देर में पास के कमरे से 'चिलयो' की आवाज श्राई। मेरे बाग के माली श्री मंगलदेवजी जो मेरे मंगल-विधान में सदा दत्तिचत रहते थे चिल्ला उठे 'बाबूजी उधर ही रहना' मैं समका कहीं से साँप श्रागया। खैर यह भी सही। मेरे दूसरे -चाकरदेव श्रीरणधोर जी ने बड़ी धीरता-पूर्वक कहा कि कुछ नहीं जमीन बैठ गई है। बड़े आदिमयों की भाँति उसकी बात भी श्राधी सच थी। जमीन बैठी थी और फर्श के पत्थर श्रापस में सर से सर मिला कर खड़े होगये थे. मानो वे सचेत होकर मेरे परित्राण का उपाय सोच रहे हों। उसी समय मेरे सामने मेरी गुर्विणी महिषी (भैंस) की, जिसको किल्युग के व्यासजी ने अपनी कविता से अमर कर दिया है, समस्या मेरे सामने आई। उसका छप्पर भी तालाब बन चुका था। उस पर एक त्रिपाल डाल कर उसे दरवाजे पर खड़ा किया। बहुत कोशिश करने पर भी उसने बरामदे में पैर न रकता शायद वह जानती थी कि ्डमका भो फर्श धमकेगा ।

मेरे पड़ोसी सेन्टजान्स कालेज के सेकटरी श्री ए०एन० बन्जी साइब अपनी व्यवहारकुशलता की दिव्य दृष्टि से भेरा अविषय देख चुके थे। वे शामं को ही कह गये थे कि यदि कोई तकलीफ हो तो उनका मकान मेरे 'डिसपोजल' पर है। उस समय तो मैंने उनका सहानुभूति-पूर्ण निमन्त्रण स्वीकार नहीं किया था किन्तु जब मेरे घर के सामने भी पानी बहने लगा और मेरा मकान श्रायद्वीप से द्वीप बन गया, बराएंडे और शयनागार का भी फर्श बैठ गया और उनकी टाइल मेरे बैठते हुये दिल की समता करने लगीं तब जल्दी से मैंने बनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार किया। मकान से ताला लगाकर उनका द्वार खटखटाया उन्होंने मुमे मेरे नौकर तथा मेंगी भैंस को अपने यहा आश्रय दिया। विन्ताप्रस्त मनुष्य को जितनी निद्रा आ सकती है उतनी ही नहीं उससे कुछ अधिक निद्रा मुमे आई क्योंकि कोठी के लिए तो मैंने कड़ा जी कर मन में सोच लिया था 'इदश्र मम, इदं वरुणाय।' निद्रा भग करने की यदि कोई बात थी तो पड़ोस के काछी-कुम्हार सज्जनों और सज्जनाओं की करुण पुकार थी। मेरी मैंस तो सुरिवत थी किन्तु गरीब लोगों के जानवर विल्ला रहे थे। बहुत कोशिश करने पर भी मैं उनकी कुछ सहायता न कर सका, अन्धकार और जल के कारण 'समुभ परिहं निहं पंथ' की बात हो रही थी।

#### भीगे नयनों के सामने

सुबह उठकर जलप्लावन का व्यापक एवं अयंकर दृश्य देखा।
मनु की भाँति 'भीगे नयनों से तो नहीं कुछ करुण हास्य के साथ
'मैं देख रहा था प्रतय प्रवाह' श्रीर मुफ्ते भी एक ही तत्व की
प्रधानता 'कहो उसे जड़ या चेतन' दिखाई पड़ती थी। मैं स्वयं
श्रपने को कामायनी का मनु ही नहीं वरन स्वयं नारायण समफने लगा। 'नारासु श्रयनं यस्य सः नारायणः' मेरा घर भी
पानी में था फिर मेरे नारायण होने में क्या कसर थी? इस
प्रकार बिना करनी के ही मैं नर से नारायण बना।

प्रातःकाल ही त्रागरे के महेन्द्रजी अपने नामरासी नन्दन कानन-बिहारी सुरराज की काली करतृतों की त्रालीचना करने निकल पड़े थे। वे त्रजातु जल को पार कर मेरे यहाँ पधारे। मैंने त्रपनी समस्या का भार उनके सुविशाल स्कन्धों पर रख दिया। उन्होंने '्रक्तर्या बाह शोखाउँ नगरसाय विश्व विवी, उर्वशी-स्व क्या चिरयोवना श्रीमती चुङ्गी देवी के रसिकपति श्री सेठ तारा-चन्दजी से आग बुमाने का इंजन, पानी की बाधा शमन करने के लिये, माँगने का वायदा कर लिया। इखन आया लेकिन अधिक प्रभावशाली और मुमसे कम मुसीबत जदः लोगों के हाथ पड़ गया। स्वार्थों का संघर्ष था। करता भी तो क्या करता? उन के घर के आगे पक्की सड़क थी, मेरे घर के आगे बीनस नगर की सी पानी की सड़क। विधि के विधान से क्या वश चलता

## ष्टिटहरी प्रयत्न

उसे रोज सिवाय सहातुभूति प्राप्त करने के कुछ न कर सका महाभारत में कथा है कि एक टिटहरी ने चोंच से समुद्र खाली करने का साहस किया था। हमारे पहले दिन के उश्रोग तो करीब करीब वैसे ही रहे। कुम्भज भगवान अगस्त देव की कृपा न हो सकी। उसकी मौसी बाल्टो देवी की जो कुम्भ की सगी परन्तु छोटी भगिनी की गत न थी क्योंकि पानी फेंका भी जाता तो कहाँ? चारों और जल था! दूसरे दिन अगस्त्य ऋषि का यांत्रिक अवतार फायर त्रिमेंड का पम्प टन-टन करता हुआ आया। उसके लिए सिलीपरों की सड़क तैयार करने में विद्यार्थियों ने, जिनमें अधि-कांश त्रागरा कालेज के थे. भागीरथ-प्रयत्न किया। घर में कल सोलह सिलीपर थे। विद्यार्थीगण पीछे के सिलीपरों को आगे लाकर सड़क बनाते- उसे मेरे घर ले आये। उस रोज की भीषण वर्षा के कारण फायर विषेड को भी हार माननी पड़ी, जितना पानी निकलता उतना ही रक्तवीज की भाँति और बढ़ आता ' बिचारे विद्यार्थियों ने, जिनमें निजी सम्बन्ध के कारण केवल नुपत सिंह सत्यदेव पालीवाल, चिरंजीलाल एकाकी, पदासिंह-शर्मा, तारासिंह धाकरे, प्रमोद चतुर्वेदी का नाम मुक्ते स्मरण है,

कमर-कमर पानी मे घुसकर बाहर का पानी रोकने के ितए मिट्टी भरे बीगों का बॉब बॉधा, किन्तु सब निष्फल हुआ। प्रकृति के तत्वों से लड़ना हुँखी-खेल न था।

तीसरे दिन फिर टिटहरी प्रयत्न शुरू हुए। परातों से पानी उतीना गया। चौथे दिन परोहे लगे। पाँचवे दिन बड़ी शिफारितों से, चेयरमैन साहब के सामने प्रार्थी की भाँति खड़े होकर अर्ज-पर्दाज करने पर इंजन मिला। सेलर का पानी निकला और फिर संघों से आया। संघे रोकने के लिए कोठी के चारों ओर मिट्टी डाली गई। फिर बाल्टियों और परोहों की शरण ली गई। बचा-कचा कुछ पानी घरती माता ने सोखा और कुछ कूएँ ने पिया। इस प्रकार पूरे सप्ताह बाद जल बाधा मिटी। शायद बज पर भी बजराज का सात रोज कोए रहा था।

पाँचवे रोज सेन्टजाँन्स कालेज के स्काउटों द्वारा सेलर का सामान निकला। लोगों ने अफवाहें उड़ा रक्खी थीं कि मेरे घर में ५०००) रु० का नाज मरा था लेकिन हाँ दो शून्य कम करके ५०) रु० का अवश्य होगा। मेरे इटावा निवाली मित्र श्री सूर्यनारायण जी अप्रवाल मुफे हाथ के कुटे चावल भेज दिया करते थे। चावल पाँच दिन जलसम्न रहने के कारण वेदान्ती बन गये थे। अब वे शीघ ही सिद्ध होकर व्यक्तित्वामिमान छोड़ देते हैं और एकरस अखरूडमरूडलाकार हो जाते हैं। श्री गुरुदेव जी (गुड़) कबीर की नमक की पुतली की भाँति रसलीन होगये थे। मेरे सेलर के चूहे छत से गिपके-चिपके छः दिन तक एकादशी मनाते रहे। बगीचा सब बरबाद हो जाने से अब मुफे माली की भी जकरन नहीं रही हैं। मेरी जल कोठी परीचा में फेल होते-होते बच गई है। में शायद अब भूठ भी कम बोलूं क्योंकि छत गिरने का अब पहले से अधिक भय हो गया है। मेरी छतें न्यायालयों की छतों से, जहाँ एक न एक पार्टी रोज भूठ बोलती

है, कुछ श्रधिक कमजोर हैं। मैं भी ला-मकों (ईश्वर) होते-होते बच गया हूँ 'कीपोऽपि देवस्य वरेगा तुल्यः'।

#### जग बीती

मेरे घर का तो यह हाल था लेकिन मेरे आस-पास भी बहुत होर न थी—जेल के पास नावें चलने की नोंवत आगई थी। सेन्टजान्स गर्ल्स स्कूल भी जल मग्न होरहा था। बाढ़ का प्रभाव बड़ी दूर तक था। गाँव के गाँव जलमग्न हो गये थे। जानें बहुत तो नहीं गई पर काफी गई। चार-पाँच दिन बाद जा लोग अपने घर लाँट गये उनमें से एक परिवार के छः या सात आदमी दब कर मर गये। पहले दिन जो लोग घर से बाहर गये हुए थे उनको घर लौटना मुश्किल हो गया था। कई जगह जमीनें बैठ गई थी। आगरा फोर्ट के पास तो सड़क फट गई थी और उसमें एक पराना घाट निकल आया था, जिसके उपर हिन्दू और मुसलमान लोग अपना अपना-अविकार बतलाते थे। खैर अब बह मगड़े की जड़ दवा दी गई है। दो एक जगह मड़क दूट जाने के कारण बिजली के खम्बे भी गिर पड़े थे।

बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न वस्त्रादि से खूब सहायता की सभी शिचा संध्याओं ने छुट्टी करके बाढ़-पीड़ितों को आश्रय दिया। मुके भी जैन बोर्डिङ्ग में आश्रय मिला था।

अब मैं अपने घर की याद कर हँस सकता हूँ। उन दिनों हास्यरस भी जलभगन हो जाने के कारण करूणा रस में, जिसके देवता वरुणदेव हैं, परिणित हो गया था। करुणारस के उस बौकिक अनुभव की ईश्वर पुनरावृत्ति न कराये।

# आधी छोड़ एक को धावै

खेती और व्यापार

उत्तम खेती' मध्यम बञ्ज, निकृष्ट चाकरी भीख निदान ।

ठलुश्रा-क्लब का सदस्य होने के नाते मेरा सिद्धांत-वाक्य यही था कि 'श्रानगर करें न चाकरी, पञ्छी करें न काम। दास मल्का कह गये सब के दाता राम' किर भी मेरे पूज्य पितृत्य कहा करते थे 'पूता करिए सोई जामें हंडिया खुदबुद होई।' मेरे पितृचरण जीवित थे इसलिए हंडिया खुदबुद होने की समस्या बड़े तीझ रूप में तो उपस्थित नही हुई किन्तु वह मौत की भाँ ति बहुत दिनों तक टाली न जा सकती थी क्योंकि हमारे यहाँ न जिमीदारी थी न जिजमानी जो बिना हाय-पैर पीटे घर बैठे ही पेसा श्राजाता। यद्यपि वैश्य कुन में जन्म लेने के नाते उत्तम खेती श्रीर मध्यम बझ की श्रोर मेरे स्वाभाविक श्राकर्षण श्रीधक था तथापि परिस्थिति-च मुमे नौकरी की श्रोर घसीट ले गया। मनसूबे तो बहुत बाँघे थे। पद्म विपद्म की युक्तियों 'के तारतम्य को श्रपनी चरम सीमा तक ले जाने पर वाणिज्य की श्रपेता मुमे खेती का नैतिक मूल्य बहुत जान। किन्तु श्रार्थिक मूल्य के सम्बन्ध में

मेरा मन न भरा। साहित्य-सेवा की भाँति वह शौक की वस्तु. प्रतीन हुई' सहारे के नहीं :

वाशिज्य में लाभ तो अधिक था 'व्यापारे वसति लद्दमी' किन्त जो खिम भी कम न थी ! बिना जो खिम का व्यापार मेरी बाबू-प्रकृति को कुता-घमोटी जचीं। मेरे बाबा तो उस कचा के दुकानदारों में से थे जो दुकान फाड़ते वक्त महादेव बाबा से छप्पन करोड़ की चौथाई मॉॅंगते हैं, श्रौर दिन भर श्रॉस के अन्वे गाँठ के पूरे प्राहकों की टोह में रहते हुए भी बस इतना ही घर ले जाते हैं कि सम्मानपूर्वेक दो नों वक्त रोटी खा सकें। मेरे पिताजी ने एन्ट्रेन्स की परीचा पास की थी। उनके लिए सरकारी नौकरी का द्वार उन्मुक्त था। वे उसमें प्रवेश कर क्लर्की की अन्तिम श्रेणी यानी जनी की मुन्सरिमी तक पहुँचै। मैंने वकालत भी पास किया था किन्तु उसे भी आकाशी वृत्ति समम कर निकृष्ट चाकरी की ही शरण लेना पसन्द किया। मैं मोची का मोची ही रह गया। रियासत की नौकरी में दौड़-घूप तो काफी थी, उत्तर-दायित्व भी अधिक था, किन्तु कुता-घसीटी न थी। एक जगह घँठ कर कलम घसीटने के भीषण अभिशाप से बचा हुआ था।पुस्त-काध्ययन केलिए भी अवसर मिलजाता था और कभी-कभी वाहन कुल की परमगुरु' मोटरकार की सवारी में आरूढ़ हो इधर-उधर श्राम-जामन भी खात्राता था। किन्तु ज़ब श्रीमान् महाराजा साहब के व्यङ्गय-बार्धों का सामना करना पड़ता तब सारा नशा हिरन हो जाता। फिर भी जब महीने की पहली तारीख को ठन-ठनाते हुए वतु लाकार रजत-ख़रडों के रूप में लक्सी देवी का ऋक्षममन होता तो चेहरे पर मुस्कराहट की रेखा आये बिना नहीं रहती। (उन दिनों चाँदी के सिक्कों का अभाव न था)

यग्रिप स्वर्गीय महाराजा साह्व उदारतापूर्वक अपने नौकरों को अपना उपकारक समभ उनके अहसानमन्द रहते थे तथापि कभी-कभी स्वाभिमान को आघात पहुँच ही जाता था। लेकिन वे तुरन्तु आहत स्वाभिमान पर मधुर-हास्य को उपचार कर देते थे। वैसे तो नौकर सदा अपराधी होता है, मीन रहने पर मूक और बोलने पर अनुचित स्वत्रन्ता का अपराधी कहा जाता है। किन्तु जब कोई विकट समस्या उपस्थित होती और निकास का मार्ग दिखाई न देता तब छटी काद्ध याद आजाता। ऐसे भी अवसर आये जब 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुखरो वा' का मा युधिष्ठरी सत्य का प्रयोग करना पड़ा, अपनी रचा के लिए दूसरों को आपत्ति में डालने के लिए नहीं। दूसरों को हानि पहुँचाने की शक्ति पर मैंने कभी गर्व नहीं किया।

तबेले के बन्दर की भौति दूसरों की अलाय-बलाय भी मेरे सर पड़ती थी। इसके लिए मेरा सर मजबूत हो गया था। 'जो आजा' शब्द जिसकी जिह्ना पर सदा नृत्य करे, जो स्वामि-कार्य को सन्पादन करने में आलस्य न करे, जो अपने दोषों की स्वीकृति में उदार से भी कुछ अधिक हो, जो मानापमान के द्वन्द्रों से पर हो, जो विद्यार्थियों को भाँति खान-निद्रा और बकोध्यानी रह कर गृहत्यागी भी हो, जो स्वामी के हित के लिए अपने हित को तिलाञ्जलि दे सके, जो मार खाने पर रोये नहीं—ऐसे नवन्गुणों से सम्पन्न महापुरुष ही नौकरी का अधिकारी हो सकता है। नौ बातों को पूरा करने पर 'नौकरी' नाम सार्थक होती है।

महाराजा साहब की उदारता के कारण मुक्तमें इन नौ गुणों का पूरा विकास नहीं हुआ। बेईमानी का आसरा लिए बिना भी जिलाबिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यने घटः' के न्याय से मेरे पास धन इकट्ठा होने लगा और में शीघ ही खलों की भाँति बौरा उठा। कृषि गौरचा वाणिज्य का वैश्यधर्म सम्बन्धी गीतोपिद्ष्ट वाक्य का स्मरण कर कभो तो खेती की सोचता और कभी वाणिज्य की। गौ रचा नहीं तो दूध-धी की खातिर भैंस-रचा

पहले से ही करने लगा था। दोनों कार्यों के करने में मुके सहायकों की कमी न थी।

खेती में तो मेरा कलम घसीटने का भार हलका करने वाले मेरे क्लर्क महोदय मास्टर घसीटेरामजी (खेद है वे अब स्वर्गीय होगये) मेरे सहायक ही नहीं साभी भी बन गये। असली बात यह थी कि मैं उनका साभी बना। एक खेत स्वतंत्र रूप से भी किया। उसमें पोटशियम नाइट्रेट और सर्नाई के हरे खाद को लगा कर गौबर कूड़े का भी खाद दिया। पूसा नम्बर चार और बारह के गेहूँ बीज के लिए मँगवाये। 'कर्महीन खेती करे बर्द भरे कि मुखा परे', हुई तो दोनों ही बाते किन्तु कुए की खेती होने के कारण बह नितान्त आकाशी न थी। उसमें अधिक उपयोगिता नहीं तो कला अवश्य थी मूली के सफेद फूल सरसों के पीले फूलों के साथ मिल कर एक नयनाभिराम दृश्य उपस्थित कर देते थे। कविवर निरालाजी तो उसे देख कर इतने प्रसन्न हुए कि उसको आतिशवाजी कहने लगे। बाह्यणों के बचनों में सत्यता रहती ही है। यह दर असल धन की आतिशवाजी थी।

मेरे पिताजी ने एक बार मुक्तसे पूछा कि बेटा नौकरी में कुछ हिएया जमा किया है ? मैंने कहा—'हाँ, वह खेत में जमा है।' फिर भी मेरी खेती नितान्त निष्कल नहीं थी। अपनी स्वतंत्र खेती से तो नहीं किन्तु साभी की खेती से प्रायः साल भर के खाने के लिये गेहूँ और घोड़े के दाने के लिये चने मिल जाते थे। सुके और क्या चाहिए था? यह कभी हिसाब नहीं लगाया कि जितना रूपया लगाया था उतना भर पाया या नहीं? इसको राम जाने या और कोई जानते हों तो घसीटे राम। हिसाब के लिए दिमाग खराब करने की फुर्सत किसे थी?

ात व्यापार का मुफ्ते कुछ अधिक विस्तृत्व अनुभव है। खेती में इष्टराज खराब कर मैं रुपया घर भेजने लगा। वह रुपया, एक ममीपवर्ती अन्न और कपड़े के व्यापारी के यहाँ बाठ आना सैकड़े की व्याज पर जमा होना शुरू हुआ। व्याज में खन्न, वस्त्र और घी सभी कुछ मिलने लगा। घर के लोग प्रसन्न थे, वाजार जाने की मंभट से बचे और रुपया भी न देना पड़ा। एक या डेढ़ वर्ष बाद ही मेरे मेठजी को दस-पन्द्रह हजार का टोटा आया, उसमें वे मेरे भी चार हजार दे बैठे। व्याज के लोभ में मृल भी गया।

साल दो साल बाद फिंग कुछ रुपया इकट्ठा हुआ मेरे एक मित्र ने अरहर की एक खत्ती प्रत्यत्त रूप से भरने की सलाह दी। खित्रयाँ गो-दान की भाँनि प्रत्यत्त रूप से भी भरी जाती हैं और केवल आँशिक निष्क्रय दे कर अप्रत्यत्त रूप से भी। मेरे मित्र ने कहा था कि अरहर कभी-कभी विरोंजी के भाव विकने लगती है। में इसी आशा में रहा कि उने के दूने होंगे किन्सु सहसा उन की चिट्ठी आई कि अरहर का बहुत महा भाव होगया है, वे उसे बेचे डालते हैं। अधिक रोकने से घुन लगने की सम्भावना थी। चिरोंजी के लालच में २२००) रुपयों में ५००। का तुक्तपार प्रत्या। मेरे मित्र मज्जन थे, उन्होंने पीछे से और किसी काम में इस नुकसान की पूर्ति कर ही।

मैंने तीन-चार बार शेयर भी खरी है किन्तु जिम कम्पनी में मैंने भाग लिया उस कम्पनी का भाग्य फूटा और साथ ही मेरा भी। रिजर्व कैंक के शेयरों का भाव गिरने पर मैंने उनको बेच डाला किन्तु जब से मैंने उनको वेचा है तब से उनका भी भाव बढ़ गया। भाग्य फलति सवज न विद्या न च पौर्य।

लोग बीमा कराना कम जोखिम का काम समसत हैं। जोखिम कम्पनी का अधिक रहता है। किन्तु दो एक कम्पनियों में तो पीलिसी लैप्स हो गई और जिसमें चलती रही वह तिक्वी-डेशन में था गयी।

मैंने कई और सोने में भो अपनी भाग्य परीचा की। कई

पाँच श्राने की गाय की भाँति श्रप्रत्यच्च रूप से भरी थी। उसका भाव-ताव सममने लगा था किन्तु उसमें एक साथ श्रदाई सी रूपये की हानि हुई। मुर्गी के लिये तकुए का घाव भी बहुत होता है। मैंने कान पकड़ कर तोवा की, शपथ खाई श्रीर वड़े घार्मिक भाव संकल्प किया 'श्रवलों नसानी श्रव ना नसेहों'। किन्तु लालच बुरी बलाय है। मन श्रपना हठ नहीं छोड़ता, 'मेरो मन हरिजू हठ न तजी।' वस यही हाल मेरे मन का था।

सोना जब बाइस रूपये तोले हुआ तो पत्रास तोला मोना खरीदने को सूका। बिना किसी जान पहचान के ही शेयर मार्केट के भाव की गश्ती चिट्ठी भेजने वाली बम्बई की एक फर्म को रूपया भेज दिया। माल न आने पर दुकानदार से तकाजा किया तो उसने कहा एक बार बेच कर दुबारा आप के लिये खरीद लिया इसमें आपको पचास का फायदा होगया, एक बार फिर ऐसा कहाँगा। में प्रलोभन में आगया किन्तु जब तीन महीने तक स्वर्धा के दर्शन नहीं हुए तब एक आदमी को वम्बई सजा, वह बिचार बड़ी मुश्किल से उसको लाये। दूसरा बदली से दुकानदार ने नुकसान दिखा दिया। फिर भी परमातमा का शुक्र मनाथा। किन्तु बकरे की माँ कब तक खेर मनाती? जो वस्तु भाग्य में नहीं होती वह ठहर नहीं सकती। कानपुर में वह सोना चोर के हाथ लगा और उसके बाद भाग भी ऊँचा चढ़ गया। मैं हाथ मलता रह गया।

फिर भी हिम्मत नहीं हारी। एक बार आगरे में ही प्रत्यस् रूप से चाँदी खरीदने का विचार किया, दलाल लोग शहद की अविख्यों की तरह चिपट गये। मेरे और मेरे सम्बन्धी की, जो मेरे साथ थे, मठे की रस्सी की भाँति खींचा-तानी होने लगी। मेरे सम्बन्धी पूरे बनिए थे, उनको भाव-ताव करने में मजा आता था और सुमे भू भल। रुपया अधिक न होने से आधी लिल मेरे उन्हीं सम्बन्धी ने ली। सिल कटवाने दूसरी किसी गली में जाना था। सिल के बोम से आदमी भागता जाता था, उसके पीछे हम भी जैसे चोर का पोछा कर रह हों हांपते-हांगते घुड़दौड़ करते थे। जैसे तैसे लुहार के यहाँ पहुँचे, वहाँ पन्दह-बीस सिल रक्खी थी। उन दिनों हरएक को चाँदी खरीदने का भूत म्बार था। नम्बर आने के लिए शेविङ्ग सेलून के उम्मीदबार की माँति बहुत देर तक इन्तजार करना पड़ा। शेविङ्ग सेलून में तों कुसी मिल जाती है, कभी-कभी अखबार भी किन्तु इसमें अपनी टाँगों के बल खड़े होने standing on ones legs की शिका थी?

फिर तुलवाने की समस्या आई। दुबारा मजदूर के पीछे भागे। तुलजाने पर मेरे सम्बन्धी अपने गाँव चले गये और मैंने एक डिलिया वाल मजदूर की डिलिया में उसे एक मजदूर की नीयत साबित रखने के लिए उसे सीसे की सिल का दुकड़ा बतला दिया लेकिन मजदूर की दबी हुई मुस्कराहट ने बतला दिया कि वह पहली वार ऐसी सिल्ली लेकर नहीं गया है। मैंने रास्ते में उसे तरकारी-भाजी से आच्छादित कर दिया। मुफे डर था कि कहीं मत्यनारायणको कथाको नौकाकी भाँति उसमें लता-पता ही न रह जाय, इसलिए उसके पीछे भागना पड़ा।

जैसे-तैसं राम राम करते घर आया। एक बार मेरे घर से नहीं तो धर्म शाला से सुवर्ण की (सोने की, मैं किव नहीं जो मेरे छन्दों की कोई चोरी करता) चोरी हो चुकी थी अब में चाँदी को भी घर में रख कर विशेष कर जिसके अस्तित्व का रहस्य मनदूर को भी माल्यम था खतरे को निमंत्रण नहीं देना चाहता था। दृध का जला छाछ फूँक-फूँक कर पीता है। चाँदी को बैंक में पहुँचाने का सवाल आया। पूरी सिल्ली होती कोई दिक्कत न थी बैंक वाले नम्बर नोट कर उसे जैसी की तैसी रख लेते किन्तु आधी सिल्ली के लिए सील १ हर से पूर्ण कपड़े में सिल्ला

वाक्स चाहिए। कहीं से चण्रा लाया तो कहीं से दीया सलाई।
सब समान जुट जाने पर पार्सल तैयार हुई, भागते-दौड़ते उसे
बैंक पहुँचाया। तीन बज चुके थे किन्तु बैंक बालों को मेरी
परेशानी पर दया आगई। फार्म भर-भरा कर वह मुद्राङ्कित
मज्ज विका बैंक के तहखाने में सुखाशीन कराई गई। तब कहीं
दम में दम आई। खेर इतनी मेहनत करने पर नुकसान नहीं हुआ
उसमें साठ या सत्तर रुपये का लाभ हो गया। आप मरे ही
स्वर्भ दीखता है। कभी-कभी मर कर भी नरक भोगना पड़ता है।

इस कहण कहानी को पढ़ कर कोई महाशय व्यवसाय से उदासीन न हो जायँ। वैसे तो 'हानि-लाभ जीवन-मरण यश अपयश विधि हाथ' है, फिर भी इस हानि में मेरी अनुभव-शून्यता बहुत-कुछ उत्तरवायी है। बात-यह है कि हम लोग विजनेस में बिना विशेष शिचा लिय ही कूद पड़ते हैं और सम-भने लगते हैं कि जिस प्रकार मछली को पानी में तैन का जन्म सिद्ध अधिकार है वैसा ही व्यापार में वैश्यों का। यद्यपि जाति का थोड़ा बहुत असर होता है तथापि सफलता के लिए शिचा अनिवार्य है। जिस प्रकार बिना शिचा के डाक्टरी करना खतर-नाक है उसी प्रकार बिना शिचा के व्यापार।

त्रव तो धक्के खाकर होशियार हो गया हूँ। श्रव गाँठ में कुछ न रहने पर यह बात गाँठ बाँधती है कि 'श्राधी छोड़ एक को धावे, श्राधी भी हाथ से जावे'। परमात्मा करे वह श्राधी सलामत रहे।

# खट्टे अंग्रर

# मंरा जीवन-बीसा

लोगों का कथन है कि दो अत्यन्त प्रतिकृत बातें अन्त में आकर मिल जाती हैं। यह युग जितना ही कियारा ल है उतनी ही इसमें बेकारी बढ़ी हुई है। जिस प्रकार दीपक से कजल उत्पन्न होता उसी प्रकार अत्यन्त किया निष्क्रिया की उत्पादक वन रही है। बेकारी का प्रश्न तो किवकुल-चूड़ामणि गोम्बामी तुलसीदासजी के समय से चला आता माल्स होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि--

"खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, वित, वितक को न बितिज, न चाकर को चाकरी। जीकिका निवहीन लोग सीद्यमान सोच बस, कहैं एक एकन सौं कहाँ जाइ, का करी॥" तब तो राम भजन से समय कट जाता था और वेकारी नहीं अखरती थी। बेकारी को मानते हुए गोस्वामीजी ने दो काम भी बता दिये थे। "खाने को दुकड़ा भलो, लेने को हरिनाम" लेकिन अब तो दुकड़े मैं भी हानि आगई है और रामजी का नाम कुटिल कलि-काल के कुचक से अन्य सद्धमों की भाँति लुप्त- प्रायः होगया है। अब श्री गोस्वामी ती ने अपने कथन में स्वयम् ही निन्निलिखित संशोधन स्वर्ग से वाहरलैस हारा भेजा है— "खाने को धक्का भलो, लेने को विश्राम" महात्मा तुलसीदासजी के इस नैराश्य को देख कर एक मनचले महाशय ने उसमें यह अन्तिम संशोधन कर दिया है—

> तुलाशी या संसार में, कर लीजे दो काम ! इक जुड़ी की मेम्बरी, ऋह बीमा को काम !

वास्तव बीमा के काम ने इस युग में बहुत से लोगों को जाब्ता फीजदारी की १०७,१०८,१०६,या११०, दका के चंगुल में आने से बचा दिया है। यद्यपि यह संदेह है कि बीमा काम से निश्चित रूप से रोटियाँ मिलती हैं या जेल की चहार दीवरी के भीतर ? अस्तु रोटियां चाहे मिलें या न मिलें बिना किसी योग्यता के लोग 'एजेन्ट' की पदवी से विभूषित हो जाते हैं। आजकल सेवा-धर्म बढ़ जाने से अथवा यों कहिए कि डाक्टरों की संख्या में बढ़ती के कारण साधारण लोगों में फीस देना ऐसा ही बन्द हो गया है जैसा कि दान-धर्म। किन्तु कम्पनियों की बदौलत डाक्टरों को पूरी-पूरी फीस के दर्शन हो जाते हैं। अखवार वाले भी कुछ थोड़े से बीमा सम्बन्धी विज्ञापन प्राप्त कर बीमा कम्पनियों की खैर मनाते हैं।

बीमा कम्पनी की एजेन्सी मिल जाना कठिन बात नहीं किन्तु पालिसी खरीदने वाला आदमी मिलना इतना सहज नहीं है। जमींदार लोग तो पुश्त-दरपुश्त के लिए निक्चिन्त हैं (यदि यह मद्देपन का महारोग उनको काल-कविलत न करे और कांग्रेसी राहु उन्हें न प्रम ले)। और बौहरे लोगों को विचारे काश्तकार सलामत चाहिए, उनकी दिन-र्नी रात चौगुनी ज्याज पकी है। फिर वे बीमा जैसी संदिग्ध संस्था की क्यों परवा करें ? अब रह गये विचारे नौकरी-पेशा और बेकार लोग! नौकरी-

पेशा अवश्य कभी-कभी बीमा वालों के चक्कर मैं आ जाते हैं। जहाँ उनसे कहा गया कि देखिए कम्पनी कितनी जोखम (रिस्क) लेती है और जहाँ उनके सामने आज-कल की नई-नई बीमारियों के भयंकर दृश्य अंकित किये अथवा भूचालों साम्प्रदायक दंगो और रेल-दुर्घटनाओं की कहण-कथा सुनाई वहाँ उनके हृद्य में बीमा कम्पनी के लिए कुछ स्थान हो गया। और जब उनको बतनाया गया कि वैसे तो आप कुछ नही बचा पाते किन्तु इसके कारण आप अनिवार्य रूप से मितव्यथता (Compulsory aconomy)। कर सकेंगे, वही उन पर जादू पूरा असर कर जाता है। किन्तु वे लोग समयाभाव के कारण सहज में हाथ नहीं आते। उनके पीछे जब कोई हाथ घोकर सन्तु बाँघ कर पड़ जाय तब कहीं उनसे मान्नातकार हो पाता है। और यदि वे फेशन-भक्त हुए तो उनके अपर अनिवार्य मितव्यथता का ऐसा ही असर नहीं होता जैसा कि सती के हृद्य पर कामी पुरुषों के बचनों का।

वेकार लोगों में दो श्रे ियाँ हैं—प्रथम श्रेणी में तो वे शुद्ध निलेंप वेकार हैं जिनकों न काम से काम है और न दाम का नाम ही सुनाई पड़ता है। दूसरी में वे लोग हैं जिनके पास कुछ काम तो नहीं है किन्तु जीवन के पहले भाग में किये हुए सत्कर्मों के फलस्वरूप मास-प्रति मास कुछ कलदार आजात हैं। ये लोग वेकारी के पवित्र नाम को बदनाम करते हैं। पहले प्रकार के लोगों के पास जाने का तो बीमा कम्पनी वालों को साहस कहाँ? क्योंकि उनमें से प्रत्येक बीमा कम्पनीके एजेंट बनने की प्रवल सम्भावना रखता है। एक पेशे के लोग कभी प्रेम से नहीं रह सकते 'याचको याचकं हुट वा खानवत गुग्गुरायते'। दूसरे प्रकार के लोगों के पास जाने का वे थोड़ा- बहुत साहस करते हैं। किन्तु उनकी पचपन साला आयु देख उनसे इतने शिक्कत होजाते हैं जितना

कि काले कपड़े से एक प्रामीण बैल। किसी ने किसी हैं र में रवेत केश बालों को केशव की भाँति ही पछतावा करना पड़ता है। वे लोग तो शायद अपनी जान का सौदा करने को सहज में तैयार हो जाय किन्तु एजेंट लोग उस सौदे को सहज में नहीं स्वीकार करते। बीमा कम्पनियों के सौभाग्य अथवा दुर्भाग्यवश में एक ऐसा जन्तु था जो पेंशनयाफ्ता होता हुआ भी ४० साल से कम आयु का था।

जहाँ अदोस-पड़ोस के लोगों को मेरी परिस्थिति माल्म हुई वहाँ एजेन्टों ने मेरा पीछा करना शुरू किया। करीब करीब हसी लगन से जिससे कि कारे प्रेड्यू एट को अविजाहित लड़-कियों के पिता भाई आदि। मेरे पास कोई ऐसा दुर्ग न था कि जहां जाकर छिप जाता। बीमें के प्रस्ताब होने लगे। सोते जागते, उठते-बैठते, टहलते दिन-रात बीमा की चर्चा होने लगी। दो एक एजेन्ट तो आपस में वाक युद्ध भी करने लग जाते थे। बीमें के प्रस्तावों के कारण मेरी नींद हराम होगई। जान का बीमा क्या था, जी का जंजात होगया। औरों से तो जैसे-तैसे पीछा छुड़ा पाया किन्तु एक महाशयजी मेरे पड़ोस में रहते थे, उनसे पीछा न छुड़ा सका। इत्तफाक से वे बाह्मण भी थे। फिर क्या था? मैं गिरवर जी के शासन में आ गया—विश्व और पड़ोसी को तरह देना ही पड़ती है

मैंने उनसे पूछा—"श्राप काहे का बीमा करना चाहते हैं ?" उत्तर मिला 'जान का' मैंने कहा कि भाई मैं अपनी जान कहीं पारसल करके नहीं भेजना चाहता जो बीमा कराऊँ। मुकस कहा गया कि बीमा करा कर श्राप भविष्य के लिए निश्चित हो जायँगे। मैं भली प्रकार जानता था कि चिता और चिन्ता में एक विन्दी का अन्तर है और चिता में जलने के लिए कुछ अभ्यास भी चाहिए था। इसलिए चिन्ता को जो मेरे जीवन

की चिर सिंद्रनी थी सहज में परित्याग नहीं करना चाहता था, लेकिन 'अर्थी दोषं न परयति'। एजेन्ट महोदयों पर मेरी युक्ति का इतना भी अमर नहीं हुआ जितना कि तब पर बूंद का। बाबा तुलसीदासजी के शब्दों को लौट-फेर सकूँ तो कहदूँ वुन्द् अधात सहें गिरि जैसे। उन्होंने मेरी सम्मिति—ठीक तो यों है कि मौन रूपी अर्थ सम्मित प्राप्त करली। मेरे सामने फाम रख दिया गया और मैंने ४०००) के लिए आँख बन्द करके दस्तखत कर दिए। ४०००) से कम का बीमा कराना में अपनी शान के खिलाफ सममता था क्योंकि अगर कभी इन्जत-इतक का मामला चलाना हुआ तो ४०००) से अधिक का दावा कर सकूंगा। इन्जत-जान से ज्याद इ मूल्य रखती है। दस्तखत ती सहज में हो गए किन्तु जिस प्रकार विवाह कर लेना आपत्तियों को मोल लेना था।

दस्तखत के परचात् ही मुम से पूछा गया कि आपकी जन्म पत्री कहां है। मैंने कहा—क्या आप षाराशरी अथवा वृहज्जातक के अनुकूल मेरी आयु का निर्णय कराना चाहते हैं ? उन्होंने कहा—भविष्य की नहीं वरन् वर्तमान की। मैं तो यह सममता था कि जिस प्रकार उस बीमा के व्यवसाय ने एजेन्टों, डाक्टरों और अखवागों को रोजगार दिया है उसी प्रकार शायद बीमा कम्पनियाँ उयोतिषियों को भा आजीविका देंगी। आजकल इङ्गरेजी पढ़ जाने के कारण लोग उयोतिषियों से काम नहीं लेते हैं। जब सनातन धर्मी लोग इस आर ध्यान देंगे और शुद्ध सनातन धर्मी लोग इस आर ध्यान देंगे और शुद्ध सनातन धर्मी को वीमा कम्पनी बनेगी तब डाक्टरों की अपेचा ज्योतिष्यों की परीचा को अधिक महत्व दिया जायगा किन्तु अभी तो डाक्टरों की ही चलती है।

यदि बीमा कम्पनियों को ज्योतिष में विश्वास होता तो मैं डाक्टरी परीचा से वच जाता किन्तु वृथा प्रलाप से क्या लाभ ?

मेरी नाप तौल की गई, मानो मैं कोई क्रय-विक्रय की वस्त था। मुक्ते तक पर बैठाया गया। यदि तुला कराई गई होती तो बेचारे बाह्मणों का भला होता। मालूम नहीं तुला पर बैठ कर मुक्ते तुलादान का फल मिलेगा या नहीं ? मेरी छाती कमर पैर सबका नाप हुआ। जब दर्जी नापता है तब तो यह सन्तोष रहता है कि नया सूट पहिनने को मिलेगा, किन्तु यहाँ क्या रक्खा था? बीमार की भाँति पतांग पर लेटना पड़ा। वैसे तो मेरा शरीर रोगों का अंडा बना हुआ था क्योंकि आज कल 'योगेनान्तेत्नुः त्यजाम्' के स्थान में 'रोगेनान्तेतनुःत्वाजम्' का पाठ हो गया है। किन्तु मैं बहुत से रोगों के बारे में डाक्टर की आँख में घूल मोकने में सफल हुआ। एक लम्बी-चौड़ी प्रश्न वली का उत्तर देना पड़ा। यदि सब बातों का बित कुल सच्चा सच्चा उत्तर दिया जाय तो स्वयं भगवान धन्वन्तरि भी डाक्टरी की परीचा में फेल हो जाया। मैंने अदालत के सत्य-मूर्ति गवाह की भौति सच और बिलकुल सच के सिवाय और सब कुछ नहीं कहा। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मना सकती है, मेरे शरीर के श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग ने मेरे विपरीत गवाही दी।

जब मकनपुर या बटेरवर की हाट में खरीदे जाने बैल या बछड़े की भाँति मेरे दाँत देखे गये तो टूटे हुए दाँत को न छिपा सका। मैं तो इस बात में महात्मा गाँधी से समानता करके मन खुन्ना कर लेता था। शुष्क हृदय डाक्स लोग इसे वार्द्ध क्य का चिन्ह सममते हैं। और स्थान में बृद्ध लोगों का आदर होता है, किन्तु किलयुगी बीमा कम्पनी वाले वयोवृद्ध लोगों का आदर नहीं करते। डाक्टर विचारे को भी मेरा केस पहला ही मिला था। वे सत्य वक्ता होने की धाक जमाना चाहते थे। मैं फेल होता या पास उन्हें फीस से काम था।

मैंत दाँत के सम्बन्ध में युधिष्ठिरी सत्य भी बोला लेकिन

इन्होंने पक्त न मानी। उन्हें तो टके सीधे करने से काम था. भारी चाहे इस घाट जाय चाहे उस घट जाय बन्दे को कफन से काम।' हाँ! विचारे एजेएट महोदय मेरी परीचा की सफलता के लिए उतने हो उत्सुक थे जिनना कि मैट्रिक का परी नाथी अपने श्रम फल के लिए। यदि मेरा बीमा हो जाता तो शायद मेरे वशों को तो मरने के पश्चात ही धन प्राप्त होता किन्त एजेएट महोदय का कमीरान पका था। ४०००) का बीमा हो जाने से उनकी कम्पनी में उनका कुछ चारर भी होने लगता। डाक्टर ने मेरे सामने बहुत चिक्नी-चुपड़ी बातें कहीं श्रीर मुक्ते विश्वास हो गया कि शायद मेरा प्रस्ताव स्त्रीकृत हो जायगा। मैं निर्भव जीवन ज्यतीत करने का स्वप्न देखने लगा। एवरेस्ट की चोटी पर जाने तक के मन्सूबे बॉयने लगा। हिन्द्-मुसलिम दङ्गों में शामिल होकर नेता बनने की भी आशा करने लगा। किन्त मन चीते क्या होता है प्रभु का चीता होता है। थोड़े ही दिन परचात् बड़ा शिष्टाचार पूर्ण पत्र मिला कि यद्यपि हम इस बात के आपके आभागी हैं कि आपने हमारे यहाँ बीमा कराने का तिश्चय किया था धर्थाप हमें खेद है कि आपका प्रस्ताव स्त्री-कार नहीं कर सकते। पहले तो कुछ आघात-सा लगा लेकिन फिर मन समका लिया कि आँख फुटी पीर गई। बार-बार श्रीप्रासिक रुपया भेजने के मार से बचा, बच्चों के लिए तो निश्चित हो जाता किन्तु प्रीमियम भेजने की चिन्ता तो सफे शीघ ही सृत्य के निकट पहुँचा देती।

फिर मैंने अपना निश्चय बदल दिया कि न मैं अब विज्ञान के लिए अपना बिलदान कहाँगा, न धर्म के लिए और न देश और जाति के लिए। सुल की नींद सोकर अपना जीवन क्यतीत कहाँगा। बस मैंने सोच लिया कि नालून और सर के बाल कटा कर आत्म बिलदान का आत्म तीष प्राप्त कर लिया करूँगा। सर न सही तो सर के बाल ही सही।

बीमा कम्पनी वाले शायद इस सिद्धान्त को नहीं जानते कि रोगी लोग ही चिरजीवी होते हैं क्योंकि उनकों रोग के कारण अपना जीवन नियमित रखना पड़ता है। मुक्ते आशा है कि भले स्कून के लड़के की भाँति अपना जीवन नियमित रख कर जान-बूक्त कर आग में न कूदूंगा और हनूमान वाब, अरख-त्थामा, लोमश ऋषि, भगवान भुवन भास्क, सूर्यदेव और भूत मावन मृत्युख्य महादेव कृपा करके मुक्ते दीर्घ जीवी बना देंगे। रहा बाल बच्चों का प्रश्न उसके लिए मैंने सन्तोष कर लिया है कि 'पून समूत तो क्यों घन सख्चय, पूत कपृत तो क्यों धन सख्चय'। जीवन-बीमा के अंगूर मुक्ते अब खट्टे प्रतीत होते हैं अ

वैसे नुकसान बीमा कम्पनी का भी रहा को कि साठ वर्ष की अवस्था में पालिसी पकने वाली थी। अब मैं उनसठ से अपर हो ही गया हूँ मुफे भी अफसांस है कि डाक्टर की अनुवित सतर्कता आर ईमानदारी के कारण मकान बनाने के पश्चात् ४०००) क० अपनी पास बुक में देखने और गाईस्थिक चिन्ताओं से मुक्त होने के सुख से बश्चित हो गया हूँ।

<sup>\*</sup> एक बार 'फर बीमा वाली की बातों के फोर में पक कर जान का बीमा करा बैटा। एजेन्ट साहब एक रोज मुभ्ते अपनी मोटर में हवा खाने लिवा गये। हवा में मेरा बीमा न कराने का संकला हवा हो गया। डाक्टा ने भी सरसरी जाँच की, क्यों के वे काम में अधिक व्यस्त इते थे। में जाँच में पास हो गया, बड़ी प्रमन्ता हुई। किन्तु दुर्भाग्य से वह कम्पनी Liquidation में आगई। प्रीमियम देने से छुटी मिली। अब में लिखन्त हूँ।

## श्रीरामजी-प्रीत्यर्थे (मेरे बीवन की खन्यवस्था)

बिश्व-व्यापकना का यदि कुछ महत्व है, तो मूर्ख-सम्प्रदाय के ज्ञागे दुनिया में कोई सम्प्रदाय नहीं ठहर मकता। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति, दल या समुदाय नहीं, जो किमी न किसी द्वारा मूर्ख न सममा गया हो। इस पद के लिए न किसी को सलाम मुकाने को आवश्यकता है, ज्ञोर न अखबानों में अपने कारनामों का दिंदरा पीटने की फिक। इसके निए चाउक-दृष्टि लगा कर आनर्स-लिस्ट की भी बाट नहीं जोहना पड़ती। इस सम्बन्ध में यह कहने की भा आवश्यकता नहीं कि "गुन ना हिरानो, गुन गाहक हिरानो है।"

इस परम पुनीत, आदितम संप्रताय के काशी और प्रवास की भाँति शिकारपुर और भौगाँव को तीथ-स्थ न हैं। इनमें प्रधानता किसकी है ? — इस महत्व-पूर्ण परन का निर्णय करने में "क्षयोऽप्यत्र मोहिता:" फिर 'अस्मदादिकानां का वार्ता ?'

यदापि भौगाँव से मेग सर-सरसिज, राका-शिश या वलय श्रीर मणि का-सा कोई सहज सम्बन्ध नहीं. तथापि मेरे ब्रह्मा, विष्णु श्रीर महेश्वर-स्वरूप परम दैववत् गुरुहेव (परिडत गिरिजाशंकर मिश्र ), जिनके चरणांबुजों का चंचरीक बन कर कर मैंने विद्याश्रों की विद्या देववाणी ( संस्कृत ) का श्रध्ययन किया था, इसी पुण्य चित्र के निवासी थे। उन्हों की कृपा का खल प्राप्त कर मैंने फारसी छोड़ कर नाइन्थ कलास में संस्कृत की थी, और जिस प्रकार-नया मुसलमान श्रव्ला-ही-श्रव्ला पुकारता है, मैं भी बात-बात में संस्कृत बचारने लग जाता था। यद्याप मिथ्या पाँडित्य प्रदर्शन की यह श्रादत श्रच्छी नहीं, तथापि नीलकएठ भगवान शङ्कर के कएठस्थ विष की भांति मैंने इसे छोड़ा नहीं। "श्रङ्गीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति।" सदस्था सलमे-सितार के काम की भाँति समय-कुसमय में श्रपने लेखों में संस्कृत के श्रवतरणों का पुट देकर एक साथ श्रपनी विद्या और श्रविद्या का परिचय देता हूँ, क्योंकि उनमें प्रायः गलित्याँ रह जाती हैं, श्रीर इस प्रकार तम श्रीर प्रकार का संबंध, जिसे वेदान्तांबुज-सूर्य श्री शंकराचार्य ने श्रसम्भव माना हैं के, संभव हो जाता है।

यह दुछ विषयान्तर-सा होगया, किंतु इस मूर्खता के लेख में संगति की खोज करना श्रसंगति है श्रीर युक्तिमत्ता की श्राशा करना मूर्खता ("गरल सराहिय मीचु")। श्रस्तु। महिषि हैवेन्द्रनाथ की जीवनी में मैंने पढ़ा था कि उनकी तारीफ में इससे अधिक श्रच्छी बान क्या हो सकती है कि वे विश्वकि दिख बाबू के पूज्य पितृ-देव हैं। कुछ-कुछ ऐसा ही संबंध भौगाँव का श्रीनपुरी से है, जहाँ मैंने श्रपने जीवन की श्रमणोदय-सी स्विधिम बाह्य-वेला बिताई थी। भौगाँव मैनपुरी के ही जिले में है।

<sup>\*</sup>युष्मदरमत्म्स्ययगोचरयोर्विषयविषयियोस्तमः प्रकाशवदिरुद्धस्य भावयो-रितरेतरभावानुपपत्तौ लिद्धायां तद्धभियामपि द्युतसमितरेतरभावानुपपत्तिः । (शा० भा• भूमिकाः)

'सियाराममय सब जग जानी' वाले विश्व मैत्री के नाते क्षक अधिक घनिष्ठतर और राज्य की नौकरी से च्युत होने के कारण मेरे समानधर्भी मित्र, जो एक बड़े मासिक पत्र के संपादक हैं, मुक्त से प्रायः यह पूछ कर कि मैं मैतपुरी में कितने दिन रहा, बड़े गर्व और आत्मा संतोष के साथ अपने हास्य-विनोद-प्रेम का परिचय दे देते हैं। उनका घर भी मैतपुरी जिले में है और शायक ससुराल भी। उन्हीं के प्रीत्यर्थ मैं यह लेख लिख रहा हूँ।

यदापि मैं अपने शिकारपुरी मित्र की, जिनका मैं विशेष परि-चय दूँगा प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, कहाँ राजा भीज और कहाँ गङ्गा तेनी ? तथानि मेरे जीवन में अञ्यवस्था, अञ्यवहारिकता, खदूर्दारीता, अज्ञान और भुनकड़पन की मात्रा पर्याप्त रही है।

श्रवयम्था ही मेरे जीवन की व्यवस्था है। श्रादर्शवाद से मैं कोसों दूर रहा हूँ ; त्रीर मैं सममता हूँ , जीवन में जो कुछ कर सका हूँ, इसी कारण कर सका हूँ। 'त्राकरणात्मन्दकरण श्रे यः' मेरे जीवन का मृल मन्त्र रहा है। एक आदर्शवादी राज्य में मैंने कुछ दिन काम किया था मेरे चार्ज में एक स्कूत भी छा। उसके छात्रावास के लड़कों के पलङ्गों की चादरों के सम्बन्ध में मैंने रिपोर्ट की। उसी के साथ मेरे अ काए-नियासत ने उनकी सारी पोशाक का प्रश्न उठाया। वे स्वरेश भक्त थे फिर भी रेकिन और एस्किथ एन्ड लॉर्ड तक के यहाँ से कोटेशन मैंगवाये गये। लाज इमती, धारीवःत और बाँवे बुलेन मिल्स और न-जाने कहाँ-कहाँ से नमूनों और टेंडरों का आवाहन हुआ। जूनों की कीसत जानने के लिए आगरे ओर कान र को कागज के घोड़े नहीं, विजली तक के घोड़े दौड़ाये गये। लड़के भी यह स्वयन देखने लगे कि हम राजा साहब की सारूप्यना प्राप्त कर लेंगे; सालोक्यता भौर सामी प्यता तो उन्हें प्राप्त थी ही। ले कन उनका स्थपन रात्रि के पूर्वार्घ का स्वप्न निक्ता (ऐसा विश्वास है कि जो स्वप्न राजि

के पूर्वार्ध में देखे जाते हैं वे चरितार्थ नहीं होते ) मेरी स्थित के सात मास बीत गये, फिर भी वेचारे विद्यार्थियों के पल्झों की चादरें वैसी ही रहीं। उसके छ: महीने बाद भी मुफे स्वयं राजा साःब के एक पत्र से इन्त हुत्रा कि त्राश्रम के लड़कों के पैरों को तब तक जुते भें नहीं मिले थे। ऐसे आदर्शवाद के मैंने सदा हाथ जोड़े हैं, श्रीर उसी के साथ आदर्शवादयों के भी। उस रियासत से मुक्ते शीघ ही पतंग कटानी पड़ी। एक फाइल का स्वयं पता दे देने के कारण मेरा तनज्जुल हुआ, होम करते हाथ जला । मैंने त्यात-१त्र दिया, उसका स्वीकृति स्थिगित रही । इतने में होली का पर्व आया। देव-मन्दिर में होलो ध्रय-धाम से मनाई गई। रङ्गरेजी और रङ्गरेली (शान्दिक अर्थ में) हुई। मन्दिर के भीतर-बाहर रङ्गान जल का साम्राज्य हो गया। दूसरे रीज भक्त-रूप से राजा साहब को देव दर्शनार्थ पधारना था। मन्दिर का रङ्ग धूलवाने श्रीर जल की सोखने का प्रचन्ध मेरे जिम्मे था। वरुणदेव क मेरे ऊपर बड़ी कुपा है। एक साल मेरे मकान पर आक्रमण किया था. उस साल मेरी रोजी पर। मन्दिर के भीतर का जल सूख गया था। बाहर एक जगह से बहु नितान्त निःशेष न हो सका। मैं अगस्त्य मुनि का अवतार न था। नि:शेष न होने के कारण यह था कि वहाँ कोई सोरी न थी। मेरे पास साधनों के साथ समय का भी श्रभाव था। राजा साहत के चरणांचुनों को आही करने के लिए जल पर्याप्त से कुछ कम था, श्रीर काशी-विश्वनाथ के मन्दिर के रौप्य-राशि-बाटित घरातलगर जल के सहस्रांश से शायद कुछ अधिक।

राजा साहब की भक्त-भावना उनकी प्रवन्धप्रियता पर विजय न पा सकी। तुरन्त मेरी और किसी दूसरे कसूर पर फौज के अप सर की मुश्रत्तकी का हुक्म निकल गया। फिर राजा साहब ने बड़ी भक्ति के साथ देव-दर्शन किया। दीनता से इरहवत हो गये। दूसरे अफसर साहव ने समा-याचना कर ली।
मैंने राजा साहब को नम्नता पूर्वक लिख दिया कि मैं आपक कष्ट
के लिए दुखी हूँ। कसूर के हाथ जो कर समा माँगता हूँ, सजा
की नहीं। मेरे इस्तिफं की स्वीकृति स्थिगत न रखी जाय। तुरन्त
बार्ज दे देने की आज्ञा मिल गई। मुक्तं माल्म हो गया कि
बीकरी का स्थायित्व वहाँ निलनी-दल-ति-जल से भी अतिशय
बिपल था। मैं वहाँ अधिक ठहरा नहीं, अच्छा ही हुआ। 'बकरे
की मा कब तक खैर मनाती।' उन र जा साहब का मैंने नमकपानी खाया है। उनकी बुराई नहीं करना चाहता। सच्चे
खिलाई। की भाँति वे मुक्ते समा करेंगे।

मेरे मित्र मजकूर ने एक बार किसी से वहा था कि बावूजी ने अपने सब संस्मरण लिखे, उक्त रियासत से निकाल जाने का नहीं लिखा। उनकी पसन्नता के लिए अपनी अव्यवहारिकता के प्रमाण-स्वरूप इसे लिख दिया है। मेरे मित्र भी एक या दो रियासतों के निकाले हुए हैं। इमीलिए मैं उनसे मित्र-भाव रखता हूँ। 'समान शीलव्यसनेषु मैंशं'

में अपना समय दार्शनक चिन्ता में तो नहीं खोता, किन्तु हार्शनिकों की-भी अव्यवस्था मेरे जीवन में अवश्य है। इसी कारण कभी-कभी दार्शनिक होन का गौरव प्राप्त कर लेता हूँ। यद्यपि में उन दार्शनकों मे तो नहीं हूँ, जो अपना ही नाम भूल जाते हैं, अथवा छ ही को चारपाई पर सुना कर आप रात भर कोने में खड़े रहते हैं. किन्तु कमरे की सजावट और वस्तु-विन्यास में कार्नाइल हागा वर्णिन प्रोफेतर ट्यू फेन्सड़ोक से प्रतिस्थी अवश्य कर सकता हूँ। मेरे मित्र मिश्रवन्धाण पर यहि निर्णय का भार रक्खा जाय, तो व मुक्ते दो या चार नन्वर कम देंगे, और किसी आधुनिक प्रगतशील आलोचक को यह वान सौंपा जाय, तो वह मुक्ते कम-सं-कम ४० नन्वर अधिक देगा। वह

कहेगा, श्राप इस युग में रहते हैं, वह प्रोफेसर दो सी वर्ष वहले रहता था। श्रापकी जाँच वर्तमान माप-द्रष्ट से होगी, इसलिए वह मुक्ते श्रव्यवस्था में १०० के स्थान में १४० मार्क देने की कृपा करेगा। रहन-महन को श्रव्यवस्था में श्राप मैंन किसी से हार मानी है तो श्री 'निराला' जी से। हाँ; कार्लाइल का वर्णन देखिए—

"It was a strange apartment; full of books and tattered papers, and miscellaneous shreds of all conceivable substances united in a common element of dust. Books lay on tables and below tables; here fluttered a sheet of manuscript, there a torn handkerchief or night cap hastily thrown aside, ink bottles alternated with bread crusts, coffee pots, tobocoo boxes, periodical literature, and Blucher-Boots."

इसका अनुवाद मैं नहीं करना चाहता, किन्तु अँगरेजी न जानने वालों के हिनार्थ दूटा फूटा अनुवाद दे रहा हूँ—

वह एक अर्जाव कमरा था। उसमें विखरी हुई किताकों और फटे कामजों तथा कल्पना में आ सकने वाली प्रायः स्थी स्फट वस्तुओं के दुकड़े धून के एक ही मूल-तत्व से वेष्टित रहते थे। पुस्तकों में जो पर और मेजों के नीचे भी पढ़ी रहती थीं। कहीं पुस्तकों की फटी हुई पाएडुलि ियाँ फरफराती थीं, और कहीं फटा हुआ कमाल और जल्दी से उतारी हुई नाइट कैंप पड़ी रहती थी। स्याही की बोतलें रोटी के दुकड़े, काफी पात्र, तंबाकूदान, मासिक पत्र और बूट दर्शक का ध्यान विकल्प से आकर्षित करते थे।"

बाल्यकाल में तो श्रव्यवस्था जम्य ही नहीं होती, वरम् कभी कभी माता विता के आमोद का भी कारण बन जाती है. किन्तु कॉलेज-जीवन का विद्यार्थी रहन-सहन के लिए उत्तरदायी समका जाता है। उस जीवन का भी मैं केई संतीयजनक वर्णन नहीं दे सकता। बाल्य-काल की केवल एक घटना स्परण है। मैं श्रपनी ननसाल, जलाली जिला श्रलीगर, गया हुआ था। मेरी घोती नहीं मिल रही थी। मैं मैनपुरी की बोली में चारों छोर कहता फिरता था- 'हमारी धुतिया किएँ गई ?" वहाँ के पश्चिमी लोगों ने मेरो अर्थपूर्वी बोली की बड़ी हँसी उड़ाई। उन लोगों ने मेरा नाम पुरविया रख लिया था। मेरा पैत्रिक घर जलेसर में है। (वहाँ के रहने वालों का सर जला नहीं होता) बह भी बुछ-कुछ पश्चिमी भाग में हैं। बहाँ हे मेरे एक विनोद-प्रिय चचा साहब ने मेरी बोली सुन कर कह ही डाला-"देशी गधा पूर्वी रहें का" तब से मैंने मातृ-भाषा अर्थात ब्रजभाषा का, को मेरी माता बोलतो थीं, अभ्यास किया। वह स्कूल मे गॅवारू सममी जाती थी। इसलिए खड़ी बोली का अभ्यास किया, जो पैत्रिक बोली थी। आषा के सम्बन्ध में एक बात और याद है कि मेरे किसं गुरुवन ने सुमें 'हम' कहने पर बहुत डाटा था। उन्होंने कहा था, इसमें विनय का अभाव है। वह बात मैंने गाँठ बाँध की। मैंने तो 'हम' कहना छोड़ दिया है, किन्तु एक महाशय, जिन्हें 'हम' के प्रयोग पर मैंने कई बार टोका है, अभी तक उपका मोह नहीं छोड़ सके। शायद वे 'इम' शब्द में हिन्दू और मुनितम एकता का प्रतीक देखते हैं ( 'ह' से हिन्दू 'म' से मुसलमान )। ईश्वा उन्हें सदबुद्धि दे। विषयांतर के लिए पुनः समा-याचना !

बैश्य-बोर्डिझ हाउस में जब में पढ़ता था, तब भी मेरी श्राज्यवस्था कुछ-कुछ प्रोफेसर ट्यूफेल्सड्रोक के त्यादशों से मिलती थी। मुमे एक छोटो सी कोटरी मिली था। उसके लिए भी वड़ी सिफारिश की जहरत पड़ी थी। मेरे पास ट्रंक के स्थान में एक बीड़ का बक्स था। जिस प्रकार विना मरे क्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता उसी प्रकार उन दिनों बिना प्रयाग गये अच्छा ट्रंक नहीं मिलता था। लोग ज्यादातर अंड कार टीन के डिक्बों से काम चलाते थे (यह है सन् १६०६ की बात, जब मैं १एक्० ए० में पड़ता था)।

डन दिनों मुक्ते विज्ञान से कुछ शौक हो गया था। मेरी घारणा थी कि पानी के नलों की ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि पानी ऊरर से गिरे और फिर अपने आप ऊरर उठ जाय। इस प्रकार सतत गति ( Perpetual Motion ) निसे विज्ञान असम्भव मानता है, सम्भव हो सकतो है। यह मेरी मूर्छता हो थी।

मैं काँच की निलकाशों से, जिन्हें मैं अपने वैज्ञानिक सह-पाठियों से माँग लेता था, श्रीर जिन्हें मैं दीव शिखा पर ( उस समय कड्वे तेल के चिराग चलन से बाहर नहीं हुए थे। जैसे किसी विरले को भगवद्भक्ति प्राप्त होती है, वैसे किसी भाग्यवान के पास टेबिल लैंप रहते थे ) टेढ़ा कर मन-चाहा आक र दे देता था, और उनके द्वारा अपने उल्टे सीधे प्रयोग करता था। मेरे चीद के बक्स के एक कच्च में ऐसी ही घुम्र कल्पित निलकाओं की भीड़-सी' लगी रहती थी। उसके साथ कुछ गन्यक, फिटकिरी आदि द्रव्य भी पड़े रहते थे, जिनके आधार पर मैं त्राविष्कारक बनने का दुःस्वप्त देखा करताथा। पांछे से उस बक्स का ढक्कत उससे अमहयोग करते लगा था। अद्शाइन ढोली रहने के कारण (में नोकरों से किसी वात को डाटकर कहना नहीं जानता था। मेरी नतोदर (convex) बनी रहती थी, श्रीर में यह सन्तोष कर लंता था कि अगर सोते में मेरे अपर कोई लाठी चलाएगा. तो मेरे न लग कर प टियों पर रुक जायगी। कमरे में दरी के फर्श के स्थान में बजूर की चटाई थी। उसकी पहियाँ जीर्ण होकर कमरे के भिन्न-भिन्न भागों

पर, विभाजित कुटुन्त्र के सदस्यों की भौति, अपना-अपना-स्वतन्त्र श्रधिकार स्थापित करना चाहती थीं। मेज पर तैलाभि-षिक्त ईंट रहती थीं, उस पर स्तेहाल्पावित ज्ञान का दीप जलता था । कोर्स की पुस्तकें अज्ञयःरी से और विना कोर्स की मेज पर से मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्वर्धा करती रहती थीं। 'बुकमैन' नाम के कवाड़िए से खरीदी हुई नीर्ण-शीर्ण, परन्तु, महत्व-पूर्ण कुछ पुरुक अमारी में इस आशा से डटी पड़ी रहती थीं कि किवहुँ तो दीनदयात्त के भनक पड़ेगी कान । यदापि मैं ब्रह्मचारियों का सी, कूस के माड़ जैसी, घना चोटी रखनेशाले सिद्धांती महाशय-टाइन के विद्यार्थिया में से न था, जो देश छोड़ कर अपट असन्दर-पार वलायत में वेदों का डएका बजा कर ही इम लेना चाहते थे, मुफ पर स्वदेशी का काफी प्रभाव था। खुद्रंग पट्टू की अचकन पहनता था। उसके तंतुओं के व्यक्त हो जाने को मैं भारत की गरीबी का प्रतीक सममता था। यहां मेरी हालत थी, पीछे से कुछ सुधार हुआ। चीड़ के बक्स का उत्तरा-धिकार ट्रंक को मिला। पहु के स्थान में मिल का कपड़ा आया, क्षेकिन हिर भी वही वेढङ्गी रेफ्तार रही।

मेरे कुछ मित्र, जो मुम पर स्तेह का अधिकार रखते थे, मेरी इस अन्यवस्था से नाराज रहते। वा जानकीपसाद सिंघल तो कंघे से अछूने सीधे खड़े हुए बालों के कारण मुमे हात्रूड़ा कह कर ही सन्तोष कर लंते थे, (हजामत के सम्बन्ध में में अब मा कुछ उदासीन हूँ, नाई से बचना ही चाहता हूँ। स्वयं शेव तभी करता हूँ जब बाल इतने बढ़ जायँ कि ब्रुश की जरूरत न रहे।) किन्तु बाबू अमुनाप्रसादजी ने, जो बहुत काल तक मथुरा म्यूनिसिपल बोर्ड के चेथरमैन हैं, मेरे सुधार का बीड़ा उठाया था। इस संबंध में एक सनोरक्षक घटना मुमे स्मरण है। उस समय में एम० ए० में पढ़ता था। प्रोफेसर भी हो गया था। मेरे एक मदरासी दार्श-

तिक गुहमाई का (मेरे गुहरेक प्रोफेसर इन्किड्यू सद्रास से ही आये थे), जो एम० ए० में फर्स्ट क्लास पर्स्ट थे, शायद मद्रास यूनीवर्सिटी का रेक्ड आ बीट किया था और आई० सी० एस० के लिए विलायत जाना चाहते थे, पत्र आया कि वे उत्ता-भारत देखना चाहते हैं। में दिल्ली आकर उनसे निल्लू । जमुनामसाद ती, कम नाप्रसाद ती, किशान ताल नी आदि मेरे कई मित्र मेरे साथ गये। जमुनाप्रसाद ती बड़े दुखित थे कि में एक ऐसे महान् व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ, जो आई० सी० एस० के लिए विलायत जाने वाला है, और जो सूर-बूट से अप-दू-डेट सैकिएड कास में आता होगा, और मेरे पास लहे का पाजाम, पुराना कोट और वेढज़ो टोपी के सिवा और कुछ नहीं।

दिल्ली पहुँच उन्होंने यथाशक्ति मेरी टीम-टाम की । स शह नई टोपी खरिदवाई, कोट के नीच एक कालर भी लग या और पूरी पार्टी के साथ मदरासी भित्र के स्वागत् के लिए स्टेशन पहुँचे। उनक द्रेन लेट थी, प्रायः एक बजे तक बात प्लेटफार्स की बेंची श्रीर वे टङ्ग-रूप की कोचा पर बित ई। ट्रेन की घरटा होने पर एक बार फिर लोगों ने अपने और मेरे कपड़ों की काड़-पोंख की। कुली से पूछा, सै केएड क्लास कहाँ खड़ा होता है ? भ्रूपरि पानि' हो शवरी की भाँति उसकी प्रतीचा की । द्रेन आई, सैकिंड क्लास वहीं खड़ा हु पा, जहाँ हम खड़े थे मेरे मत्र डि॰ के द्वार पर ही खड़े थे। उनका मुख और ननके केश कालिमा में कम्पटीशन कर रहे थे। बढ़े हुए बाल ऊपर को ऐमे खड़े थे, मानो उनमें विद्युच्छिक्ति का सञ्चार हो गया हो । उनके बाल भाल के से रुन, स्ने :-शून्य और कंचे से अपरि चत थे । बदनपर एक मैली कमीज थी, जिस पर रेत के कोयले के कर्णों का गहरा स्तर जनके चेहरे को परबाई सा मालूम होता था। उसके उपर नह किया हुन्ना उत्तरीय था। उनके चरण-सरोज 'उपानह की सामा'

विहीन थे, श्रीर कुछ-कुछ मिलनता के कारण दीन से प्रतीत हो। रहे थे। उन्हें देख कर जमुनाप्रसादजी की श्रातें पीतें जल गई। मेरे मुँह पर प्रसन्नता की रेखा स्पष्ट हो गई। विजय गर्व से में जमुनाप्रसादजी की श्री। देखने लगा।

हातरपुर में पद के कारणं कुछ व्यवस्था सुचरी थी, लेकिन बाहर के कमरे तक ही, पोशाक में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था। भाग्य से मेरे महाराजा पोशाक की ज्यादा परवा नहीं करते थे, किन्तु वे भी कभी-कभी मरे शिकन पड़े हुए पाजामा का किंच स्तेट पर बना कर मेता महाक्र उडा लेते थे। अब अपना चर बन जाने के कारण कुछ व्यवस्था सुधरी है, उसका श्रेच मेरी देवी जी तथा मेरे सुपुत्रों को है। उनकी व्यवस्था में श्रव्य-बस्था उत्पन्न करना में शिय व्यसन है। यहाँ भी दो-एक महा-शयों ने मेरे सुधार का बीड़ा उठाया है। एक श्रधिक नफासत-पसन्द महोद्य मेरी कुरसियों की गदियों के सुधार के लिए सत्याप्रः करने लगे। वे गद्दो चठा कर दूसरी गद्दो पर रख देते थे। मैंने एक बार साबुन और तौतिया मेंगा कर उनमे इस्त प्रचालन का प्रस्ताव किया। वे समभे, में उनके लिए कुछ भीजन मँगा रहा हूँ। मैंने कहा, शायद आपके हाथ गद्दी उठ:ने से खराब हो गये होंग । वे समक्त गये । इतने अकलमन्द् थे जिनको इशारा काफी होता है। तब से उन्होंने सत्यामह करना बोड़ दिया, और गिह्यों के आवरण भी मैंने बदल दिये। गिर-इस्ती में प्रवेश करने के कारण घर के भीतर उनकी नफासत 'प्रियता बदर्जी मजबूरी कम हो गई है। एक दूसरे महाश्रव कहते हैं, कमरे में इतनी तसवीरें क्यों लगा रक्खी हैं। मैं कहता हूँ, उनका कहूँ बचा ? बात तो उनकी ठीक है, लेकिन उसे कार्य-रूप परिणत नहीं कर सका । अब तसवीरें विदियों के आक्रमण से टट कर वाजिवी संख्या में रह गयी है। फिर भी सीधी नहीं है।

सुके फूलों, बगीचों और दृय देने वाले जानवरों का शोक है, किन्तु वे भी मेरे घर की अव्यवस्था की बढ़ाते हैं। जब मेरी भेंग बगीचे में छूट कर गोभी के पेड़ों पर आक्रमण करने लगती है तब शिवजी के तबले की सी रार मेरे यहाँ भी मच जाती है। इधर अकल के साथ तुला में रक्खी जाने बाली दूध-धा देने वाल। भैंस, ध्धर शोभा आर उपयोगिता सं समन्य-कारी गोभी और टमाटर के पौरे। किसको मुख्यता दी जाय ? इधर दुग्य प्रेम उपर शाक-प्रेक! श्रीजयशङ्करप्रसाद बी के नाटकों में भी ऐसा अन्तर्द्धन्द्व न उपस्थित हुआ होगा। इस वर्णन में बहुत अत्युक्ति तो नहीं, लेकिन किसा मेड्मान को मेरे यहाँ ठहरने में कष्ट न होगा, ग्याप में चाहता यही हूँ कि मेरे मेहमान विमगाद के के मेहमान बने रह कर मेरी ही तरह उलटे लटके रहें।

भुतकड़ भी में अव्यत दर्जे का हूँ, यद्यपि इतना नहीं कि
चश्मा लगा कर चरमे को दूँ दता फिल, अथवा स्टेशन जाते
हुए ऐसा भान होने पर कि घड़ा घर भूल आया हूँ, जेब से घड़ी
निकाल कर देखूँ कि घर से घड़ी लाने का समय है या नहीं।
एक-दो मर्त्र गिर्टिन टिकट पूरा-का-पूग टिकिट-कलक्टर को है
बैठा। एक बार अपनी देवीजी के साथ अलीगढ़ गया। दो
टिकट खरीदे थे, एक टिकट वहीं गुम हो गया। बी मुश्किल
दरपेश हुई। टिकट देवीजी को दे दिया, और असवाब कुली
को। गेट पर बड़े अदब के साथ देवीजी से कहा—"टिकट वे
दीजिए।" टिकट-कलक्टर महोदय पर यही प्रभाव पड़ा कि में
चन्हें रिसंब करने आया हूँ। बेवारा कुछ न बोला। उस समय
प्रस्मुत्यन्नमित से काम चल गया।

रोज प्रातः काल मुक्ते प्रायः श्राध घण्टा पाठ्य तथा लेखन-सामग्री जुटाने में लग जाता है। द्वात-ऋलम या वाग्रज न होने के कारण बहुत-से श्राझ मृहूर्त श्रानुत्पादक रह जाते हैं। मैं उन हॉक्टर महोदय स कुछ श्रच्छा हूँ जो घर पर लेखन-सामग्री न होने के कारण एक चेंक न भुना सके। फाउएटेन पैन, छड़ी, छाता श्रीर टोपो खो जाना तो साधारण धात है, मैं श्रवर कोट सक को चुका हूँ। यदि नहां भूला हूँ, तो दो की जें—एक श्रपने को श्रीर दूसरा श्रपना चम्मा।

एक बार राजि में अर्थ —िनिद्रित अवस्था में वैश्य वोर्डिझ-हाउस के सभीप खड़े हुए सड़क कूटने के अंअन की लाल रोशनी देख कर मैंने कहा था कि ऐमा लगता है कि मानो राजा-मर्ग्डी स्टेशन यहीं उठकर आगया हो। 'मानो' शब्द को अन सुना कर मेरे मिनों ने उसका क्या क्या बातें बना ली हैं और एक वकील साहब शायर बाबू प्रभूत्याल जी जब गार्डन पार्टियों में मिलते हैं तब वे पूछ लेने हैं करा जा मर्ग्डी ग्टेशन को मैं भूल तो नहीं गया। वैश्य बोर्डिझ से सम्बन्धित हाने के कारण मैं इस भ्रान्ति का भी आदर करता हूँ।

में स्वयं बेवकूर बना हूँ बनाया बहुर कम गया, क्योंकि मुक्तमें आधिक महत्त्वाक ज्ञा नहा। वे लोग आधिक बेवकूर बनते हैं, जिनमें महत्त्वाकां जा की मात्रा कुछ अधिक होत है। मुक्ते बेवकूर होने का गर्व तो नहीं है, किन्तु उसकी लज्जा भी नहीं है, क्योंकि में धूर्त नहीं हूँ। नेव ( Kasve ) की अपेना फूल ( Fool ) होना श्रंयस्कर है।

में अर्थ-लाभ के लिए दूसरे को वेशकू क बनाना पाप सममता
हूँ। हाँ, शुद्ध बिनोद के लिए किया का मूर्ख बनाना बुरा नहीं।
मेरे एक मित्र डाक के बहुन शौ धन थे, किन्तु डाक उनकी आती
बहुत कम थी। डाकिए के दर्शन के लिए वे उत्कठित रहते थे।
एक रोज मैंने उनके डेक्क से नकी सब संप्रहीत चिट्टियाँ निकाल
लीं, और उनके बिना जाने लेटर-बॉक्स में डाल ीं। डाकिया
उन चिट्टियों का उलदा लेकर उनके पास आया। वे उस देख

कर बड़े प्रसन्न हुए; किन्तु जब उन्होंने देखा कि वे बासी चिट्टयाँ हैं, तो बड़े खिन्न श्रीर लजित हुए।

एक बार फर्स्ट एपिन को यह खबर उड़ा कर कि मैनपुरी के स्टेशन से डॉक्टर तृथार्तनाथितिह. जो वहाँ बड़े लोकपिय रह चुके थे, पास हो रहे हैं, लोगों की भीड़ स्टेशन पर इन्ट्री कर दी। कोई गाड़ी लेकर पहुँ वे और कोई ताँगा। ( मोटर का उन दिनों चलन नथा। दो-एक महाशय तो डॉक्टर साहब के पिय भोज्य पदार्थ भी लेकर पहुँ चे उनके दो एक पुराने प्रतिष्ठित मरीज उन से डाक्टरी सलाइ लेने पथारें। मुक्ते उन पर बड़ी दया आई। फिर मैं अपनी करनुत पर स्वयं ही लिजित हुआ।

एक बार एक घड़ी की दूकान से यह नोटिस निकाल दिया कि पाँच तारी तक घड़ियाँ मुफ्त मिलेंगी। किन्तु हमारे यहाँ हो सी घड़ियों का स्टाक है। आवेर्न-पत्र शीघ्र भेजिए। पहली अप्रेल को ही दो सो अजियाँ आ गई। शर्त जानने के लिए उक्क कम्पनी के दफ्तर ने सबको एक-एक लिफाफे में छपा हुआ 'फूल' दे दिया। इस प्रकार मैंने इस विश्वव्यापी संप्रदाय की सदस्यता निआई।

### एक स्केच मेरे एक शिकारपुरी मित्र

र्जेंगरेजी में एक कहाबत है कि मनुष्य अपने मित्रों से जाना जाता है। इसके अनुसार पाठकगण चाहें, तो मुक्ते भी अपने मित्र के समकत्त रख लें, किन्तु मैं उनको मित्रता स्वीकार करने में लजित नहीं हूँगा।

नवागन्तुकों की साधारणतया चर्चा हुआ ही करती है, किन्तु जब मेरे शिकारपुरी मित्र' ने वैश्य-बोर्डिझ-हाउस में परार्पण किया, तब सुरिस्टेन्डेन्ट (तब तक 'वार्डत' शब्द जेल वालों से चुराया नहीं गया था) से लकर मेहतर तक उनकी चर्चा करता। अपने थिय मित्र का नाम नहीं बतलाऊँगा। इसलिए नहीं कि बदनाम होंगे, वरन इनलिए कि वे इतने सज्जन, सुशील और सुयोग्य हैं कि बाइबिल के शब्दों में मैं उनके जूते के तस्मे भी खोलने योग्य नहीं, और उनका पवित्र नाम एक लग्न गायत्री-मन्त्र के जप द्वारा जिह्ना को पित्र किये बिना नहीं लिया जा सकता।

'गुरबा कुशन सोजे अञ्चल' (बिल्ली को पहले दिन ही मार देना चाहिए, जिससे वह पीछे से उपद्रव न कर सके )। उन्होंने पहले ही दिन सुपरिन्टेएडेएट पर रौब गाँठ दिया। सुपरिन्टेएडेएट महोदय ने उनका नित्रास-स्थान पूछा। "वसुधैव कुटुम्बकम्" बाले लिखानत के उपासक "देश-कालानविच्छन्न" बात्सा वाले मेरे मित्र को यह बात ऐसी अकचिकर प्रतीत हुई, जैसे महात्मा सूरदास को हिरि-विमुख लोगों का संग। वे फौरन कह उठे— "नाम लिख लिया, काफी है। शहर से क्या मतलब शिलयाकत देखिए साहब! आपको आम खाने से काम या पेशिंगनने से शिला पढ़े-लिखे आदमी हैं, व्यर्थ की सुनी-सुनाई बातों के चक्कर में न पहिए।"

अर्जर ऋषियों के-से उनके दुबले-पतले शरीर में चेहरे का प्रत्येक व्यवयव अपने शुभ अस्तित्व की घोपणा-सा करता वतीत होता था। उन भी रजत-मेखला-विभूषि। कटि सिंहनी और भिड़ ( बर्र ) की कटि को लिजित करती थी। उसी खिसियानेपन के कारण सिंहनी मनुष्य-मात्र से वैर करने लग गई थी, श्रीर भिड़ जहाँ-तहाँ लोगों की काटती फिरती है। उनके परस्पर स्पर्धाशील नेत्र-युग्मों की फज्जल-कला छिपाये नहीं छिपती थी। उनकी 'भुँइ' में लोटने वाली नहीं, किन्तु कमर को बिना प्रयास स्पर्श करने वाली, काली, मोटी, उँक्षी-गुँछी, गोरंस और दिघ से धुली, खच्छ, मेचक, मसृण, नागिन सी चोटी सब के आकर्षण का विषय थी। उसे पाकर सूर के बालकृष्ण भी "मैया! कबहि बढ़ैगी चोटी; किती बार मोहिं दूध पिवत भई, यह अजहूँ है होटी।' वाली चिन्ता भूल जाते। प्राचीन हिन्दू-संस्कृति उनमें क्रूट-क्रूट कर भरी हुई थो. किन्तु वे सूट-ब्रूट बिक्कुल अप-दु-डेट पहनते थे। अपने दुगा-फेन-सम धवल, स्टिफ कालर कफों पर वन्हें गर्व था। के० बी० कम्यनी निर्मत अपने डर्बी शू की वे स्वयं ही भूरि-भूरि प्रशंसा किये विना नहीं रहते थे।

जिस समय त्राप वैश्य-बोर्डिङ्ग-हाउस में स्थित मेंडू महाराज के स्मारक-स्वरूप शिव मन्दिर के चबुतरे पर ध्यानावस्थित होते थे, उनके चाकरदेव वृत्तों की पत्तियों से छन कर आने थाले भगवान श्रंशुमाली की किरणों का छाते द्वारा निवारण करते रहते थे। मुक्ते उस समय भर्त हिर शतक में वर्णित एक नायिका की याद आ जाती थी. जो शशि किरणों से भी अपने की बचाती थी—

"विश्रम्य विश्रम्य वनदुमाणां छायासु तन्वी विचचारि काचित्ः स्तनोत्तरीयेण करोद्धतेत निवारयन्ती शिशनो मयूखान।"

उस समय वे तपोलीन, छत्रधारी, चक्रवर्ती राजा से लगते थे। वे धार्मिक अवश्य थे, किन्तु उनमें कट्टरता छूतक न गई थी। उनकी व्यावहारिक बुद्धि बड़ी प्रखर थी। जहरत पड़ने पर वे पञ्चपात्र में खरिया घोल कर यज्ञोपवीत से अपने 'केन्वशा' शू को कपूर-कुन्देन्दु-सम धवल बना लेते थे।

अपना लियाकत पर मेरे भिन्न को नाज था। और, थे भी लियाकत में यकता। प्रिन्सिपल जौन्स उनके शुद्ध अँगरेजी लिखने पर फिदा थे। संस्कृत में उनको ७४ फीसदी से कम नम्बर नहीं मिलते थे। उर्दू की इवारतआराई में बड़े बड़े मौलबी उनसे द्वार मानते थे। उनके बीएा विनिन्दित कंठ ने उनके रूप मानते थे। उनके बीएा विनिन्दित कंठ ने उनके रूप मानुर्य की कमी को पूरा कर दिया था। जिस समय बे चृहत् स्तोत्र-रत्नाकर' के रलोकों का पाठ करते थे, बोर्डिङ्ग-इाउस में स्तब्धता का साम्राज्य हो जाता था। चीर-शाबी प्रकार उनके मुख से अनुपासमयी माषा निःस्त होती थी। प्रकार उनके मुख से अनुपासमयी माषा निःस्त होती थी। मोत उनका पदानुसरए करती थी। मेस के नोटिस भी अनुपासमयी माषा में लिखे जाते थे—"Purveyor presses provokingly. Please pay promptly." एक आर उन्होंने फीरोजाबाद के कुछ लड़कों को झकाने के लिए अनुपास

की एक लड़ी बात की-बात में जोड़ दी। शेक्सपियर और कालि-हास भी शायद अनुपासों की वैसी छटा न दिखा सकेंगे—

'Four free, frivolous, forward fortunefavoured fools from Firozabad factory fined four farthings for frequently flying from football field for full five fortnights."

इतनी लियाकत रखते हुए भी वे मेरी ही तरह इस्तहान पास करने में जल्दी नहीं करते थे। जल्दी का काम शौनान का होता है। वे शनैर्विद्या च वितं च' में विश्वास करते थे। किन्त बे जियाकत की कमी के कारण फेज नहीं होते थे। कॉलेज से सबंध बनाये रखने के लिये देवता लोग उनकी सहायता करते रहते थे। उस जमाने में आजकल की-सी चुद्र भेद बुद्धि न थी। स्कूल और कॉलेज के साथ-साथ इन्तहान होते थे। एफ् ए० में मेरे मित्र के रौल-नम्बर का एंट्रेंस का परी बार्थी अनुपरियत था। 'अयं निजः परो वेलि, गण्नां लघु चेतसाम्' के न्याय से उसी सीट पर जा डटे। पर्चा आया, उसे 'अनसीन' (Unseen) का पेपर समम कर हल करने लगे। मन में सोचा, पर्चों के क्रम की गारंटी नहीं होती। घंटे भर पश्चात उन पर रहस्य खला कि बह सीट उनकी नहीं। इंगलिश-हिस्ट्री ली थी, किन्तु लियाक़त के कीश में रोमन-हिस्ट्री का पर्चा कर आये। बी० ए० में एक पर्चे में दो कापियों ली थीं। एक कापी मेज पर छोड़ी, श्रीर दसरी क्चें और ब्लॉटिझ में लपेट कर बोर्डिझ ले आये। उनके उत्तरों को देख कर हम लोग दंग रह गये थे।

मेरे मित्र की सभी बातें निराली थीं। उलटी माषा बोलने का सन्दें खानुपम अभ्यास था। संस्कृत के रलोक-के रलोक उलटी साथा में पढ़ते चले जाते थे। 'मृषा बदति लोकोऽयं ताम्बूलं सुरक्ष्यम् ; मुखस्य भूषणं पुतां स्यादेकैव सरस्वती', इसका

पाठ वे पढ़ते थे—रिमना द्वति कोलोयं, मानूतं खुँ षूतणं। सखुमस्य षूपणं सुंगं, द्यासे कैय रस्तत्वसी'। मॉनोटर होकर वे हाजियों भी उत्तटी हो लेते थे। माधुरीप्रसाद का धामुरीप्रसाद, गोविंदराम कः बोर्विदमार,राधारमन का धारामरन कर देते थे। वैभव-प्रदर्शन में वे किसी प्रकार कमी नहीं छोड़ते थे। जियाकत का रौब तो वे पद-पद पर जमाते थे। कभी-कभी धन का वैभय भी दिखला देते थे। घर से लाये हुए नोटों और गिन्नियों को मेज पर प्रदर्शनार्थ पड़ा रहने देते थे। एक बार प्रिसिपेश महोदय का इंसपेक्शन हुआ। उन्होंने उनके स्वागत के लिए गिन्नियों का 'वेलकम' बनाया।

श्रार उनमें कमी थी तो एक बात की। वह यह कि अपनी उदार वृत्ति के कारण वे अपने गाँव का नाम बतनाने में संकोच करते थे। एक बार बोर्डिङ्ग हाउस के लड़कों ने अपने अपने ट्रंकों पर अपने नाम लिखाये और नाम के खाथ-साथ आ गने स्थान का भी नाम लिखाया। बार-बार कहने, बड़ी दीनता के साथ अनुन्त्र नियान करने तथा नाम मुक्त लिखाने के जुद्रतम, परन्तु मुक्त लेसे ग्रारीब लड़के द्वारा दिये जाने के कारण महत्तम प्रलोभन देने पर भी उन्होंने शिकारपुर लिखाने का साइस नहीं किया । दिस् कट युक्त-दशहर लिख कर उन्होंने शहर का नाम लोगों में अनुमान बुद्धि के सरल एवं स्वास्थ्यकर व्यायाम के लिए छोड़ दिया। वैश्य-बोर्डिङ्ग हाउस के वे सुखमय दिवस अब नहीं लोब सकते, यदापि में भी हूँ और वैश्य-बार्डिङ्ग-हाउस भी।

# शैल शिखर पर

यदापि मेरे लिए छुट्टी और काम के दिनों में विशेष—अन्तर नहीं है—'न सावन सूखा न भादों हरा', तथापि जब बच्चों की छुट्टी होतो है तब में भी अपनी छुट्टी मान लेता हूँ, और साल सर काम में व्यथ रहे बिना भी बड़े गर्व और गौरव के साथ छुट्टी मनाने आगरे से बाहर चला जाता हूँ। कथा नहीं सुनता लो कथा का प्रसाद अवश्य ले लेता हूँ। आगरा रहकर करूँ भी क्या ? डन दिनों वहाँ विद्यार्थियों तथा शिचकों का, जिनके संपक में में शायः रहा करता हूँ, ऐसा अत्यंताभाव हो जाता है, ज़ैसे गर्ध के सर से सींगों का। इमरड रोड पर एकदम वैधव्व-सा छा जाता है।

जो लोग किसी रमणीय या दर्शनीय स्थान में अपनी छुट्टी बिताने की आर्थिक सुविधा नहीं रखते वे बेचारे अपने घर चले जाया करते हैं। उन्हीं लोगों में से मैं भी हूँ यद्यपि मेरा घर तो आगरे के पास ही है, और मुक्ते कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, तथापि छुं ट्रयों के लिए मेरा घर फरीदकोट % हो जाता है

<sup>\*</sup> मेरे माई बाबू रामचन्द्र गुप्त उस समय वहाँ डेप्टेशन पर थे।

कों कि वहीं मेरे पिताजी रहते हैं। 'तहाँ अवध जहाँ राम नित्रास्।

कुत्र दिन फरी दकोट रहा। पूर्ण परिवार के साथ रहने का शानन्द उठाया। यद्यार गर्मी वहाँ भी आगरे सं कम न थी. श्रीर घूप ऐसी कड़ाके की पड़ता थी कि 'छाहीं चहित छाँह' की बात चरितार्थ हो जाती थी, तथापि सब काग एक कमरे में, 'अहि मयूर' सून-बाब' की भाँति नहीं, तड़ाई के अमय में दुर्गस्य लोगों की नॉति, विद्युत-व्यजन की संरक्ता में समय बिता देते थे। रात्रे में खुली छतों के ऊपर तारक-विखिनत गगन-वितान के नीचे सोने को मिलता था। फरीदकोड में पानी की टोट के कारण सूए (बम्बे) में प्रातः सायं मैंसों की माँति लीट बीट होने चला जाया करता था। दिन सुख सं बीत रहे थे। किन्तु लोभ बुरा होता है। अध्ययन का लोभ मुफे लाहोर घक्षीट ले गया, विशेषकर ऐसे समय में, जब वहां गमी ने उन ऋप घारण कर रक्खा था। आगरे को लोग बहुत गरम बतलाते हैं, और है मी; रन्तु उन दिनों आगरे और लाहीर की गर्मी में चुल्हे और माड़ का-सा श्रन्तर प्रतीत होता था। बन्द कमरे में पंखे के नीचे भी अनलमय अनिल का सामना करना पहता था। इस गरम इवा के त्रागे विहारी की विरहिणी नायिका की उक्कासया जायसी की नागमता की बिरह के अवरां से दग्व पाती भी शीतल मालूम होगो। पंखे से इटकर बैठने में स्त्रेद-सलिल की सरिता में निमग्न होना पड़ता था। इस गर्भी के आगे अध्ययन की सरगर्मी को सर भुकाना पड़ा। मैं चार रोज रह कर भागनेत्राला ही था कि बैठे-ठाले एक आफत और सर लग गई। %''एकस्य दुःखस्य

<sup>\*</sup> समुद्र के पार की तरह जब तक एक दुःख के श्रन्त तक नहीं पहुँचा था, कि दूसरा उपस्थित हो गया । जहाँ कोई कमी होती है, वहाँ अनर्थ अधिक होते हैं।

न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारिमवार्णवत्यः, तावद्वितीयं समुपिरधतं में छिटे ष्वनथी बहुनी भवन्ति ।" 'गरीबी में खाटा गीला ।'

पाँच जुलाई की सायंकाल को पशु पित्रयों की भाँति में भी अपने निवास स्थान को लीट रहा था। गर्भी के कारण लित भी मन्द न थी। दार्शनिक और तार्किक होता हुआ भी 'घृताधारं पात्रं वा पात्राधारं घतम्' के चक्कर में विचार मन्द न भी न था। खूब मतर्क था, तो भी न जाने कहाँ से दो श्वानदेव ( माल्प नहीं कैसे थे— पागल अथवा स्वम्थ, क्योंकि केवल पागल ही नहीं लड़ा करते, बुद्धिमान मनुष्य भी, लड़ा करते हैं) आपस में मल्ल-युद्ध करते और रौद्र-रस के अनुभवों का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए विद्युत् गित से मेरी टाँगों के पीछे आ गये। में पीछे देखने भी न पाया था कि उनके नख मे वाँग में लग गये। मेरे शान्तिमय स्पर्श से ख्वान-अलों का विरोध शान्त ही गया। इसका मुक्ते गौरव है। मल्लों ने हार जीत बराबर मान अपने अपने घर की राह ली। किन्तु मेरे पीछे एक बना लग गई। इसी को कहते हैं कि आपित कोई मोल लेने नहीं जागा।

न्याय-शास्त्र के कर्त्ता महर्षि गीतम एक बार कुछ सोचते हुए चले जाते थे। बेचारे श्रागे न देख सके, और कुएँ में गिर पड़े। भगवान ने दया करके उनके पैरों में आँखें देदा, तभी से उनका नाम श्रवपाद पड़ा। यदि भगवान ने उस समय सारी मनुष्य-जाति के ये कम-से कम श्रवपाद प्रमु के लाई के श्रव-यायियों के पैगें में नेत्र दे दिये होते, तो शायद में इस आपत्ति से बच जावा। नायक-नायिकाशों के नस-सतों का वर्णन साहित्य में पढ़ा था। यद्यपि उसमें भी थोड़ा पागलपन उहता होगा, तथाप उनके कारण किसी को कमरे से बाहर नहीं जाना पड़ता था। इन श्वान महोदयों के नस-सतके कारण चौदद वार स्विकानेव (Injection) के शायश्वित को, बात-की-बात

में, डाक्टर ने व्यवस्थ दे दी। जिस प्रकार स्पर्शमात्र से मनुष्य कर्लकित ही जाता है, उसी प्रकार कुत्ते के काटे हुए व्यक्तियों की गर्माला में मैं भी त्यागया।

न्ययात्तयों में जब तक अभियुक्त पर जुर्म साबित न हो जाय, तब तक कह निर्दोष वस्मका जाता है, किन्तु विकित्सालयों में कृता जब तक गैर-पागल प्रमाणित न हो जाय, तब तक पागल ही माना जाता है। अपागल प्रमाणित करने की छेवल एक विधि है- कुत्ते को बाँगकर रक्खा जाय। यदि वह दस दिन तक न मरे, तो स्वस्थ है, अर्थान् पागल नहीं है। और, यदि दस दिन के भीतर मर जाय तो पागल। दस दिन की राह देखने में देरी हो जाने भी आशंका से ड कटर लोग इंजेक्शन फौरन ही शुरू कर देते हैं। यदि कुत्ता इस दिन न मरा. तो इंजेक्शन बन्द कर दंते हैं। क़त्ते का पता यदि निश्चित रूप से लग जाय तो उसको कम-से-कम दल दिन तक जीवित रहने के लिए भगवान मृत्युञ्जय की आराधना करनी पड़ती है। पागल कुत्ते के मस्तिष्क की भी अनुवीद्यस्य यन्त्र (Microscope) द्वारा परीचा की जाती है। यदि सा शत्मक फल आया, तब तो निरचय हो जाता है कि दुत्ता पागल था, किन्तु बद्दि उसके दिमाग में पागलपन के चिन्ह न मिले, तो यह निश्चय नहीं होता कि कुत्ता पागल नहीं था। इसलिए दन रोज तक कुत्ते को मेहमान बनाकर उसकी प्रतीचा करना ही श्रेयस्कर है। हँसी की दूसरी बात है, पर आशंका मात्र पर भी इंजेक्शन लेना परम आवश्यक है। यदि एक बटा दल प्रति शत भी त्याशंका हो, तो जान खतरे में न डालनी चाहिए। जान तो वैसे भी सदा खतरे में रहती है, किन्तु जान-बुमकर भौत की राह जाना ठीक नहीं। शरीर में यदि जरा भी जहर प्रवेश कर जाय, और मनुष्य को हाईड्रोफोविया अर्थात् जल-विविध्यता (इस बीमारी बाला जल से हरता है। प्यास होते

हुए भी पानी नहीं पी सकता।) हो तो वास्तव में कुत्ते की मौत मरना पड़ता है। यह रोग असाध्य हो जाता है। वह मनुष्य भी कुत्ते की तरह काटने को दौड़ता है। यदि उस मनुष्य की लार किसी को लग जाय, तो उसे भी इन्जेक्शन लेना आवश्यक हो जाता है। कुत्ते के नख या दात-स्नर्श होते ही, तुरन्त अस्पताल में जाकर, ज्ञत को नश्तर से खुरचवाकर कास्टिक लगवा लेना चाहिए। इस किया को कोटेरा इन' करना कहते हैं।

'शुमस्य शीव्रम्' न्याय से डाक्टरों ने लाहीर में ही इंजेक्शन देना आरम्भ कर दिया। दो इंजेक्शनों में ही भूगोल का पढ़ा हुआ सत्य प्रमाणित होने लगा कि पृथ्वी वूमती है-यद्यपि इस टीके का वेक्शीन अब आगरे, लखनऊ, दिल्ली आदि स्थानों के सरपतालों में रहता है और जिल प्रकार सब स्थानों का गंगाजल पित्र और मोजपद होता है, उभी प्रकार सभी स्थानों में इस टीके से पूर्ण लाम होता है, तथापि जिस प्रकार हरिद्वार का कुछ और ही महत्व है, उसी प्रकार कसौली की भी विशेषता है। यदि दुर्भाग्य से हिसी को गर्मी के दिों में कुता काटे, और उसे आर्थिक असुविधा न हो, तो अवश्य कसौली जाय। यहाँ की जलवायु सुन्दर है। यहाँ पर आतप की ज्यथा कम ज्यापती है।

मैंने भी फरीदकोट जाकर, किसी प्रकार माँग-जाँव कर गर्म कपड़े जुटाये और कसीली की राह ली। मैंने सोचा कुते ने काटा तो काटा कसीलों की सैर तो हो ही जायगी। साहब लोगों की भाँति गर्मियों में शैल-शिखर वास कर लूंगा। 'बिधया मरी तो मरी, आगरा तो देखा।" यहाँ पर आदप की भीषण ताप से बच जाऊंगा, और चढुदेश (मुभे तो द्वादश ही लगे, क्योंकि दो लाहौर में लग चुके थे ) सूचिका-वेध द्वारा पूर्व जनम के पाप (मैं यह नहीं कहता कि इस जनम में मैंने पाप नहीं किये) का प्रायश्चित हो जायगा। 'गोरस वेबन, हरि-भिजन, एक पन्य

हो काज' की बात चिरतार्थ होगी। अस्तु, भटिएडा और राजपुरा बदलता हुआ अम्बाला पहुँचा। वहाँ कुछ वर्षा भी हो। चुकी थी। दूसरे वातावरण में प्रवेश हुआ। गाड़ी में कुछ नींद भी आई। कालका से दो-एक स्टेशन पूर्व आँख खुली।

गाड़ी की लड़ खड़ानी हुई चाल से प्रतीत हो गया कि हम लोग पर्वतीय प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। गाड़ी में दो एखिन थे, तब भी वह नी दिन में अद्गाई कोस की चाल चल रही थी। ईषहिच्छिल मेवावली में अठणोद्य बड़ा सुहावना लगता था। गम्भीर नीलमा में स्वर्ण-रजतमय क्काश की शावकाएँ अपूर्व शोभा दे रही थीं। शीतल वायु के स्पर्श ने शरीर में एक अपूर्व स्फूर्ति उत्पन्न करदी। अकारण हँसी अने लगी—लाहीर में तो हँसाय पर भी हँसी न आती है। गर्भ वास्कट धारण की, स्टेशन पर पहुँचा, कुलियों ने असबाब उतारा, और मैं प्लेटफार्म पर खड़ा हो गया।

मुक्ते शास्त्रीय ज्ञान तो था, अनुभवीय ज्ञान न था। घरमपुर का टिकट ले चुका था, क्योंकि रेलव के टाइमटेबुलां में कसौली के लिए घरमपुर का ही स्टेशन बतलाया जाता है। वैसे कालका से कसौली के लिए मोटरें सस्ती मिल जाती हैं। 'पासच्युर इंस्टीटयूट' की एक छोटी लारी भी नित्य आती-जाती है। सड़क के रास्ते कालका से कसौली केवल २२ मील है, और रेल के रास्ते करीब २८ मील पड़ता है। वर्ष के समय रेल में कुछ मुविधा रहती है। खैर में धरमपुर पहुँचा। वहाँ के स्टेशन का बातावरण शान्त है। पहाड़ी स्टेशनों का वातावरण प्रायः ऐसा ही होता है। वर्ष हो ही रही थी। मोटर मिलने में कुछ किट न ई अवस्य हुई, किन्तु सकुशत कसौली आ गया

पासच्युर इंस्टीट्यूट गरीबों के लिए मुफ्त ठहरने का स्थान हैं, श्रीर श्रमीरों के लिये श्राठ श्राना रोज पर श्रच्छे कार्टर मिल जाते हैं। विकरोरिया- होटल भी अच्छा है। गरीबों के कार्टर तो जैसे मुफ्त के कार्टर होते हैं, वैसे ही होते हैं, किन्तु जाँ परिकों के लिए कम्बल और वर्तन भी मिलते हैं। खाने के लिए वालिग पार्मी को छ: आने गेन ओर बच्चे को तंन आने रोज मिलते हैं। मुसे तो छोटे भाई के पुष्प प्रताप से क्लब के पास एक अच्छा स्थान मिल गया था। मैं कोठी के मालिक के लिए हदय से अनुगृहीत हूँ। हाँ, वह स्थान बड़ी ऊँचाई पर था। चढ़ते चढ़ते राम याद आते थे। कबीर दास की ऊँचाई फा आदर्श तो लम्बी खजूर ही है ( आखिर मुसलमानी संस्कार कहाँ आते?) वे तो साई का घर भी लंगी खजूर की ही बरा- घर दूर बतलाते हैं, लेकिन में जहाँ ठहरा था, वह स्थान बहुत ऊँचा था। खजूर से ऊँचे तो यहाँ के चीड़ के दरख्त होते हैं। इसीजी को समुद्र की सतह से ४००० फीट ऊँचा बतलाते हैं। मुजे ४००० फीट नहीं चढ़ना पड़ा)। मेव भी पर्वत-अंगों के आगे ऊँचे नीं मालम होते।

यहाँ वर्षा नित्य होती है। बिना छाता बरसाती के काम नहीं चनता। तभा तो कालिदास का यस सेन की आद्र ता (इया-द्रता) का अनुभव कर उसको अपनी विरह-गाथा सुना कर अपनी प्रियतमा के लिए संदेश-बाहक बनाना चाहता था। जो अपने निकट होता है, उसी से बात की जाती है।

कसीनी के कुत्ते काटे वालों के लिए तो प्रधान तीर्थ स्थान है ही, किन्तु यहाँ जो लोग रहते हैं, वे अब कुत्ते के काटे हुए ही नहीं रहते। यहाँ रर एक बहुत सुन्दर खाबनी है। यहाँ भी सड़कें रमगीक हैं। चढ़ाव उतार की खोर चक्कर दार खबश्य हैं, किन्तु उनके दोनों खोर खूब हरियाली रहती है। कुछ स्वाभाविक सपज है खीर कुछ नगाई हुई है। बाजार भी खच्छा है। यहाँ पर गिरजाघर, कजबघर, बाकें, हेरी खादि देखने योग्य हैं। मंकीपाइन्ट अर्थात् वानरशृङ्ग यहाँ का उच्चतम शिखर है। जाड़ों में खूब बरफ पहती श्रीर श्रावादी कम हो जाती है।

कसीली का कुत्ते का अस्पताल (नहीं नहीं, कुत्ते के काटे हुए मुक्त ऐसे आदिमयों का अस्पताल) पासच्युर इन्स्टिट्यू ट बहुत बड़ी संस्था है। पासच्युर एक परांसीसी डाक्टर का नाम है, जिन्होंने पहले-पहल इस प्रकार के इलाज की ईजाद की थी। उन्हीं के नाम पर इस संस्था का नाम पड़ा है। यहाँ पर करीब ७० या ५० आदमी काम करते हैं। इन्जेक्सन देने के लिए भी कई डाक्टर रहते हैं। जल्मों के ब्रेनिझ का अलग प्रवन्य है। नलों श्रीर दाँतों के सलों की गहराई और संख्या के दिसाब से रोगियों की चार कचाएँ की जाती हैं। चौथे वर्ग के लोगों से इन्जेक्शन लगना शुरू होता है, और नम्बरवार इन्जेक्शन लगते जाते हैं जब से इन्जेक्शन का सामान तैयार होकर बाहर जाने लगा है। तब से यहाँ रोगियों की संख्या घट गई है। करीब बीस और तीस के बीच में हाजिरी रहती है।

इस इंस्टिट्यूट में इन्जेक्शन लगाने के अतिरिक्त वेक्सीन श्रीर सीरम भी तैयार किये जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर बहुत से खरगोश श्रीर भेड़ें भी रहती हैं। बन्दरों पर तैयार किये हुए बेक्सीन श्रीर सीरम की परीचा होती है।

इस इन्स्टिट्यूट के जाति कि यहाँ पर एक सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टिच्छूट अर्थात् केन्द्रिय गवेषणा-संश्या भी है। यहाँ पर साँप के काटे, प्लेग, कालरा आदि के इन्डेक्शनों का सामान तैयार किया जाता है। यह संस्था पासच्युर इन्स्टिट्यूट से भी अधिक महत्व की है, किन्तु लोग इसे कम जानते हैं। यहाँ से सहस्त्रों हपये का वेकनीन हिन्दोस्तान भर में जाता है। इस संस्था में एक घोड़े की तसबीर है जिसके द्वारा १०,०००) का साँप के काटे का सीरम तैयार कराकर बाहर भेजा गया है। इस सीरम को ऐंटी-

#### बेनम अर्थात् जहरमोरा कहते हैं।

यहाँ के केन्द्रनमेण्ट मजिस्ट्रेट मेरे मित्र निकले, उन्हीं की कृपा से यह सब देखने को मिला। दुनिया बहुत बंदी नहीं है, हर जगह कुछ न कुछ जान-पहचान निकल आती है। बारह दिन कसौली रह कर खूब सैर की। अबेले रड कर खालम्ब का पाठ पदा। यद्यपि उस कोठी का मुसलमान बैरा मेरी बहुत कुछ मदद करता था तथापि थोड़ा बहुत खाना में स्वयं बनाता था। एक वक्त एक होटल में खाता था। सबसे अच्छी बात यह थी कि कुछ दिन के लिए पुस्तकों से छुट्टी मिल गई। बाजार में हिन्दी की पुस्तकों का अभाव था। अंग्रेजी के दो उपन्यास पढ़े और यह लेख लिखा। कसौली यात्राका इतना हो साहित्यक महत्व था।

## ठोक-प्रट कर लेखक राज--१ मैं लेखक कैसे बना ?

शास्त्रों में कहा गया है कि 'जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते'। वे संस्कार क्या थे जिनसे मैंने लेखक रूपी द्विजत्व प्राप्त किया ? मैंने श्वाठवें दर्जे तक फारसी पढ़ी। नवें दर्जे में जब फारसी के साथ अपत्री पढ़ने का सवाल आया तब मैंने सोचा कि मुल्ला बनने से परिस्त बनना श्रच्छा है। हिन्दी का श्चान अत्तर-त्रोध से कुछ अधिक था। ध्रुवलीला श्रीर प्रह्लादलीला तक मेरी पहुँच थी। तुलक्षीकृत रामायण का श्रवणसुख लेना ही मैं पतन्द करता था। कभी-कभी धार्मिक दृष्टि से पाठ भी कर लेता था। बहुत हुआ तो आर्थसमात और सनातनधर्म के शास्त्रार्थ-सम्बन्धी ट्रैक्ट पढ़ तिये। उम समय और पढ़ने की था भी कुछ अधिक नहीं, भजनों की किताओं का थोड़ा प्रचार अवश्य था। खैर सनातनधर्मी होते हुए भी मैने आर्समाजी परिडत तुलसीरामजी की कितावों सं संस्कृत आरम्भ की। (उस समय शायद पण्डित तुलसीरामजी सनातनधर्मी हो गये थे) मैट्रिक में संस्कृत लेकर पास हो गया। फर्स्टई वर में आया। प्राउस साहब के रामायण के अँप्रेजी अनुवाद से रामायण के कान्य-सीन्दर्य का अनुभन्न किया। पहले जब रामायण की कथा मुना करता था तब वह मेरी कीतृहल-बुद्धि को तृप्ति करती थी। भट्टजी की रामायण से कुन्न अंश और कुन्न अंश परिडत ज्वालाप्रसादनी की रामायण से पढ़े, किन्तु पूर्ण नहीं। मैं अपूर्ण ता में अविक विश्वास करता हूँ। रामायण का पूर्ण पाठ दोचार वार परमात्मा को रिश्वत देने के अर्थ अवश्य किया। बी० ए० में आकर निताजी के पाठ की निनय-पित्रका के कुन्न पद पढ़े। विवय-पित्रका का पहला परिचय मुक्ते 'केशा कि न जाय का कहिए' के अप्रेजी अनुवाद से हुन्ना जो मैंने वाबू भगवाज-दास की किसी अप्रेजी प्रतक में पढ़ा था। मुक्ते उस समय उस पद में दर्शन-शास्त्र का सार सा प्रतीत होता था। उसको पढ़ कर मुक्ते उतनी हा प्रसन्नता हुई थी जितनी कि आर्मीदस (Archemedes) को सापेन्नित गुहत्व के सिद्धां। को जान कर हुई होती।

वैश्य कोर्डिङ्ग हाउस के जीवन में कुछ देश-मक्ति के संस्कार वन गये थे। स्वदेश के अभिमान के साथ स्वामाणिभान भी जाप्रत हो गया। 'भारत भाव बिन्दी हिन्दी की भी चर्ची होने लगी। उन दिनों हिन्दी की नयी-नयी पुस्तकें निकल रही थीं। राष्ट्र-भाषा के प्रश्न पर गरमागरम बहस हुआ। करती थी। जिस्टस शारदाचरन मित्र और न जाने किन-किन की दुहाई दी बाती थी। देवन।गरी अखबार निकलने से राष्ट्र-भाषा का अविष्य उज्ज्वल दिखाई पड़ने लगाथा। 'निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मून' का णाठ प्रत्येक देश प्रेमी महाशय के मुख पर था। उस वातावरण में अछूता रहना विशेषकर मुक्त ऐसे भावुक हृद्य के लिए असम्भव था। िन्दी के प्रभाव को अप्रसर करने में इटावा के मित्रवर सूर्यनारायण और फीरोजाबाद के सुहृद्वर माधुरी असादजी का विशेष हाब था। इन लोगों की श्रद्धा भक्ति संक्रामक

थी। मैंने भी सोचा कि बिना मात्-भाषा-प्रेम के बन्दे मातरम की पकार अध्री है। मैं उस समय ऋँप्रेजी में कुछ लिखने लग गया था, मेरे मेजे हुए एक-दा संवाद श्रीर शायद दो-एक लेख लीडर में छप चुके थे। फूल वे जा महेश पर चढ़ें। बात वही जो त्रखबार में छपे। एक लेख Inequalities of life पर जिसमें श्चावागमन के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया था. श्रॅंग्रेजी ियोसंकिस्ट में छुपा था। मैं अपने को धन्य सममता था। उस समय तक मुमे हिन्द! तिखने की शक्ति में विश्वास न था। हन्मानजी की तरह मुक्ते शक्ति की याद दिलाने की जरूरत थी। फीरोजाबाद के भारतीय-भवन का सालाना जलसा था। पूज्य-वाद किशोरीलाल गोस्वामीजी उसके सभापति होने वाले थे। स्वागताध्यत्त का भार मुक्ते सौंपा गया। पीछे से वह किन्हीं वृहत्तर व्यक्ति के सुविशाल स्कन्धों पर रक्खा गया । मेरा भाषण तैयार हो चुका था। उसको मैंने स्वागताध्यच के रूप से तो नहीं वरन् एक साधारण सदस्य के रूप से पढ़ा। लोगों ने उसकी भूवि-भूरि प्रशंसा की । उसे किसी ऋखवार में, शायद 'भारत-मित्र' में भेज दिया। मैं गङ्गा तुलसी तो नहीं उठा सकता लेकिन मेरा ख्यात है कि वह छप गया था।

दर्शन-शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण मेरे पास विचारों की कमी न थी। राजू साहब ने नई-नई समस्याओं से मेरा परिचय करा दिया था। 'बादल से चले आते थे मजमूँ मेरे आगे।' संस्कृत के चलते ज्ञान के कारण शब्द गढ़ने का कौशल मुक्तमें आ गया था। ऋँप्रजी के रचना सम्बन्धी नियम कुछ जानता था उन्हीं के आधार पर मैं अपनी घन्नई को ख्याति के सागर में तैरा ले गया।

बहले-पहल मेरे लेखों को इलाहाबाद के 'विद्यार्थी' ने अप-नाया। मैने डाँवसन साहब के एक व्याख्यान के आधार पर उसे किला था। यह स्वर्गीय देवेन्द्रप्रमाद जैन की, जिनका परि-चय श्री जमुनाप्रसादजी द्वारा हुआ था, कृपा का फल था। पहला लेख साहित्य के क्रम विकास पर था, दूसरा लेख श्री सॉबसन साहब से सुने हुए हेगिल के कमा-विवेचन पर था। उस समय पाहित्यालोचन का जन्म नहीं हुआ था। कलाओं में काव्य के स्थान पर शायद मैंने ही पहला लेख लिखा था। यह १६१२ या १३ की बात है। १६१३ में मैं छतरपुर पहुँच गया था। उसी साल 'शान्ति-धर्म' नाम की मेरी पहली किताब निकली।' देवेन्द्रप्रसाद जैन के प्रकाशन को देख कर मैं मुग्ध हो गया था। जिस प्रकार एक खॅम ज महिला ताजमहल को देख कर इस शर्त पर प्राया-त्याग करने को तैयार हो गई थी कि उसकी भी कत्र ताजमहल जैसी बनादी जाय, उसी प्रकार मैं भी लेखक बनने को इस शर्त पर तैयार हो गया कि देवेन्द्रप्रसाद के अन्य प्रकाशनों की-सी सज-धज के साथ मेरी भी पुस्तक इरिडयन प्रेस में छपवा

पुस्तक प्रकाशित तो प्रेम-मिन्दर त्रारा से हो हुई किन्तु छ शे इण्डियन प्रेस में। फैदरवेट पेपर और नाँ ते के वर्जों के साथ घटी हुई स्थाह। के कारण उसका गेटळप बड़ा आकर्षक हो गया था। मुसे लेखक-जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब एक रोज व्हीलर की बुक-स्टाल के छोकरे ने मुसे मेरी ही पुस्तक यह कह कर दिखाई 'बानू साहब! यह नई पुस्तक आई है बड़ी अच्छी निकला है।' दूसरी किताब 'किंग निराशा क्यों?' के नाम से छपी। उसका भी विचित्र इतिहास है। उस समय 'भारत-विनय' नाम का भिश्र-बन्धुओं की किवताओं का संप्रह निकला था। उसकी आलोचना में 'भारतिमित्र' ने लिखा था कि इसकी पद्य तो ऐसी है जो गद्य के कान काटे। उसी समय मेरे मन में यह बात आई कि मैं गद्य ऐसी लिखूँ जो पद्य के कान काटे।

इसी प्रेरणा से 'िकर निराशा क्यों ?' तिखी । उस स काव्य का तिखना बहुत ही प्रारम्भिक अवस्था में पुरतक का सम्पादन श्री शिवपूजनसङ्ख्य ने किया था सुमें हिन्दी के निबन्ध-तेखकों की पंक्ति में बैठने का प्रवेशन्यत्र दिलवाया।

श्री गुलदेबिहारी मिश्र की सिफारिश से मुक्ते मनोरखनपुस्तकमालामें 'कर्तव्य-शास्त्र' लिखने को मिला। लोकमान्य तिलक्ष के गीता रहस्य के सुनने से (उनको श्री वियोगी हिंद ने मुक्ते सुनाने की छपा को थी ) मेरी यह घारणा हुई थी कि मारतीय दृष्टिकोण से कर्त्तव्य-शास्त्र लिखा जा सकता है। मनोरखन-पुस्तकमाला में एक पुस्तक छप जाने से मैं अपने को लिक्खाइ समम्मने लगा और जिस प्रकार चीता एक बार मनुष्य को मार लेता है फिर वह शिकारी बन जाता है—उसी प्रकार मेरी किनक छूट गई। नागरी प्रचारिणी सभा से मेरा सीधा सम्बन्ध हो गया, उसके लिए तर्क-शास्त्र और पाश्चात्य दर्शनों का इतिहास लिखा।

त्रभी तक मैंने दार्शनिक पुस्तकें ही लिखी थीं। छतरपुर की नौकरी के अवसर पर मैनपुरी भी जाया करता था। वहाँ प्रज्ञाच्छ श्री धनराज जी शास्त्री से साचात्कार हुआ। उनको बहुत-से आचीन अन्य मुखस्थ थे। उन अन्थों की प्रामाशिकता में तो संदेह है किन्तु उनकी सामग्री बड़ी अपूर्व थी। उन्होंने एक दिन नवरस का विषय छेड़ा। उसमें मुक्ते बहुत महत्त्वपूर्श मनोबैज्ञानिक सामग्री दिखाई पड़ी। मैंने छतरपुर जाते ही नवरस के विषय का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। उस समय अयोध्या-नरेश के लिखे हुए रस-रत्नाकर के अतिरिक हिन्दी-गद्य में इस विषय का और कोई ग्रन्थ न था। इस विषय पर पहला लेख इन्दौर के पहले साहित्य-सम्मेलन के लिए लिखा। उसी को विस्तृत कर पुस्तका-

कार कर दिया। श्रव उसका दृसरा संस्करण भी हो गया है। यंत्रस्थ रहने के समय मुमें उसके दर्शन न होने के कारण उसमें बहुत-सी श्रशुद्धियाँ रह गई हैं जिनसे मैं स्वयं तो बहुत लिजत हूँ, फिर भी समभता हूँ कि पाठक को उसमें कुछ महत्व-पूर्ण मनोवैज्ञानिक सामग्री मिल जायगी। श्रव उस विषय को मैंने श्रपने 'सिद्धान्त श्रीर श्रध्ययन' में नये सिरे से लिख दिया है।

'ठलुआ क्लब' के शीर्षक का सुमाव जेरोम के॰ जेरोम (Jerome K. Jerome) के Idle Thoughts of an Idler से हुआ था। दोनों पुस्तकों के समपंश में कुछ समानता है—उसने अपनी पुस्तक अपने चिर-सखा स्मोकिंग पाइप (Smoking pipe) को समपित की है, मैंने अपनी पुस्तक चिर-संगिनो शैया देवी को। इसके सिवा और कुछ उससे नहीं लिया।

ये पुस्तकें तो स्वान्तः सुखाय लिखां, रोष पुस्तकों का अधिकांश में 'उद्र-निमित्त' निर्माण हुआ। उद्र-निमित्त लिखी हुई पुस्तकों में प्रवन्ध-प्रभाकर, हिन्दी-साहित्य का सुबोध इतिहास, विज्ञानवार्ता और हिन्दी-नाट्य-विर्मश मुख्य हैं। इन पुस्तकों के लिखने की प्ररणा इनके सुयोग्य प्रकाशकों से ही मिली। इस प्रकार में ठोक-पाट कर लेखकराज बन गया। मैंने ख्याति का उपार्जन छत्त्रपुर रहते हुए ही कर लिया था किन्तु आगरा आकर थोड़ा ज्ञान का सक्षय किया। अब केवल इतना ही जानना है कि मेरी मदान्धता दूर हो सके। छतरपुर से यहाँ आने पर सुक्त पर आचार्य शुक्त जी का बहुत प्रभाव पड़ा। जब तक में छतर पर रहा तब तक विद्या-व्यसनी होने में मिश्र-बन्धुओं—विशेषकर शुक्तेविवहारी—से प्रभावित रहा।

जैरोम के जैरोप ( Jerome K. Jerome ) की पुस्तक में पाइप का मिल से साम्य है और मेरी पुस्तक में शैया का

प्रेयसी से साभ्य हैं। ठलुआ क्लब की भूमिका में मुंशी प्रेमचंद ने उसकी Pickurck Club से समानता की है और उसमें यह व्यक्षित किया है कि मैं चार्ल्स डिकिन्स से प्रभावित हूँ। यह तो मैं नहीं कहता कि मैंने फर्स्ट या सेकिंड ईपर में पिकविक पेपर्स नहीं पढ़े किन्तु ठलुआ क्लब लिखते समय कम से कम ऊपरी चैतना से उसका मुक्ते लेशमात्र भी ज्ञान नथा। अब चेतन में हो तो मैं उसके लिए मैं कसम खाकर उसका प्रतिवाद नहीं करूँगा। असली बात यह थी कि मैं अपनी किताब का नाम ठलुआ नवरत्र रखता, इस पर रायबहादुर पंडित शुकदेविहारी ने कहा शरारत करते हो हमारे नवरत्र की हँसी उड़ाते हो—मैंने कहा नहीं साहब ठलुआ क्लव रख लूँगा।

## 'हाथ भारि कै चले जुआरी'

लीग कहा करते हैं कि 'बीती ताहि बिसार दे श्रागे की सुधि लेहि'! किन्तु में जानबूम कर कुछ नहीं भूलना चाहता हूँ। उपकारों को भूल जाना तो कृतब्तता है, श्रपकारों को भी मैं भूलता नहीं किन्तु चमा श्रवश्य कर देता हूँ। Forget and forgive 'भूल जाश्रो शौर चमा करो' की उक्ति उन कमजोर लोगों की है, जो सहज में चमा नहीं कर सकते।

वैसे तो शास्त्रकारों की आजा है कि अपने ठगे जाने और अपमान को प्रकाशित नहीं करना चाहिये। किन्तु मैं कलाकार तो नहीं, कला का पारखी अवश्य हूँ। इस नाते कलाकार की प्रशंक्षा किये बिना नहीं रह सकता है।

में कई बार ठगा गया हूँ किन्तु एक बार के ठगे जाने की बात को ठग की कलात्मक एवं मनोवैज्ञानिकता के कारण भूल कहीं सकता और उसी कारण उसका प्रकाशन करना में नीति विरुद्ध नहीं सममता, वरन उसका न प्रकाशन करना कलाकार के प्रति अन्याय कहूँगा। मैं अपने को बहुत बुद्धिमान नहीं सममता तो बहुत मूखे भी नहीं मानता। इसीलिए कलाकार की कला का महत्व बढ़ जाता है।

इस प्रकार की घटना दूसरों के साथ भी हो चुकी है, यह सुके पीछे से माल्स हुआ। शायद अखवारों में भी छनी होगी; किन्तु ठगी के शिकार की जवान। न कही गई होगी। वह किसी अन्य पुरुष भी सुनी-सुनाई बात होगी। अदालतों में सुनी हुई बात की गवाही (Hearsay evidence) का नाम नहीं होता। यहाँ तो में चरमहीद गवाह ही नहीं हूँ स्वयं मुक्त भोगी हैं और बक्तन सुद लिख रहा हूँ।

उन टगा की कहानी मैंने सुनी थी जिन्होंने एक आदमी को यह विश्वास दिलाया था कि उसके कन्धे पर रखी हुई भेड़ कुत्ता है और उसने भाउन कुत्ता समम कर स्वयं को भार मुक्त कर दिना था। परन्तु में उस बात पर सहसा विश्वास नहीं करता था। जब से मेरे साथ ऐसी घटना घटी है तब से मुमे विश्वास हो गया है कि दुनिया में अविश्वास करने योग्य कोई बात नहीं।

मेंने भूमिका में श्रापके धेर्य की काफी परीचा ले ला। श्रापका उत्सुकता जायत कर उस बात को न सुनाना पाप होगा। यह तस्बी भूमिका इसीलिए बाँधी थी कि जितनी देर श्रपनी मूर्खता के प्रकाशन से बच जाऊँ उतना ही श्रच्छा है। मैंने इस मूर्खता को छपण के धन की भाँति सुरचित रखा था श्रीर उनके सुनाने में उतना ही कसक लग रहा है जितना कि लोगों को पैसा देने में। खेर श्रब सुनिये।

शायद सन ४३ की बात है। मैं दिल्ली गया हुआ था। लोग कहा करते हैं कि दिल्ली दूर हैं; किन्तु मेरे लिए वह नजदीक है। क्योंकि मैं खास दिल्ली के दरवाज पर ही तो रहता हूँ। दिल्ली में कुतुब रोड के पास एक रेल का पुल है। उसके कुछ इयर ही एक अपेजाकुल कम चालू निर्जनसा मार्ग है। मैं नथे बाजार के पास लाहोरी दरवाजे से आ रहा था, कुतुब रोड जाने के लिये; क्योंकि वहीं से बिड़ला मन्दिर के लिए ताँगे मिलते हैं और उन दिनों में बिड़ला मन्दिर के पास समरु रोड के क्वार्टरों में ठहरा करता था।

पैसे बचाने के लिए तो इतना नहीं (मेरे पास रेजगारी भी नहीं थी) किन्तु ट्राम की भीड़ से बचने के लिए में पैदल ही चलना पसन्द करता हूँ। मैं धीरे-धीरे शनैश्चर की गति से जा रहा था कि लाहोंगे गेट के पास ही एक श्चादमी मिला और उसने बड़े निरपेस भाव से कहा—बाबूजी, श्चापने सुना! एक हवाई जहाज टूट कर गिर पड़ा है। श्चाप नहीं जा रहे हैं वहाँ? मैंने भी उपेसा भाव से कह दिया कि नहीं, मुक्ते जल्दी घर जाना है। वह श्चादमी चला गया। श्चागे चल कर एक श्चादमी श्चीर मिला। वह कुछ तीत्र गति से जा रहा था और कहना गया— 'श्चाइये, जड़ाज देखना है तो जल्दी श्चाइये।' उसकी बात भी मैंने सुनी-श्चनसुनी कर दी। जब मैं उस रास्ते के बिलकुल निकट श्चा गया नो एक तीसरे श्चादमी ने कहा—बाप नहीं जा रहे ? सब लोग जा रहे हैं। श्चीर मुक्ते उस श्चोर तीत्र गति से पाँच या सात श्चादमी जाते दिखाई दिये। उनको उसकर मुक्ते विश्वास हो गया कि वास्तव में कुछ बात है।

हवाई जहाज तो मैंने चीलों को तरह मँडराते हुए बहुत देखें थे और अब भी देखता हूँ। आगरे में तो अड्डा ही है। हवाई जहाज खड़ा हुआ भी देखा है किन्तु टूटा हुआ हवाई जहाज नहीं देखा था। साठ वर्ष की उम्र तक आदमी बालक ही बना रहता है। उसके बाद सॉंसारिक विषयों से उदासीनता आती हो तो आती हो! खैर, इन लगातार के औत्सुक्यवर्षक प्रश्नों ने बाल-कौत्हल पर शान चढ़ा दी। मैंने उससे पूछा, कितनी दूर है ? इसने कहा, यही तो है कोई पचास कदम पर। मैं उसके साथ हो लिया। मालूम नहीं कि वह अपनी दिव्यदृष्टि से यह जान गया था कि मैं दार्शनिक हूँ पर उसने रास्ते में दार्शनिक वार्तालाप प्रारम्भ कर दिया। 'बाबूजी' कोई नहीं जानता कि पल में क्या होने वाला है (मैं भी नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या होगा) ? बेचारे क्या सोचकर उड़े होंगे ? राग्ते ही में मारे गये। उनके घर के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे ? देखिये खुदा की कुदरत! क्या का क्या हो गया ?

मेरी भी गित कुछ तीत्र हो गई थी। उसी के साथ उत्सुकता भी। जब हम लोग राजपथ से कुछ दूर आ गये तो दूसरी और से कुछ लोग लौटते से दिखाई दिये। उसने उन लोगों से पूछा—जहाज देख आये? उनमें से एक ने कहा— उस जहाज को एक जहाज उड़ा कर ले गया। मेरे साथी ने कहा—उन अंग्रेजों के इन्तिजाम गजब के हैं। जहाज को गिरते देर न हुई कि उसे उठवा लिया। व लोग अपने सरे हुए आइमी को भी पब्लिक को दिखाना नहीं चाहते। खैर, लौट चलिये।

मैं भी लगय के खराब होने पर मनमें पछताता-सा तीटा। इतने में एक और आदमी कुछ ताश का ला तमाशा करता दिखाई दिया। मेरे साथी ने कहा—श्राहर्य, जरा देर इसी को देख लीजिये। मैंने कहा कि भाइ, ताश का मैं शौकीन नहीं हूँ।

वह आदमी साहित्यिक नहीं था, नहीं तो उसे इस सम्बन्ध में लिखी हुई अपनी इकलौती किवता सुना देता। उसकी किवता सुनाना तो भैंस के आगे बीन बजाना होता। वीन का शौकीन तो साँप होता है। खैर, मैं आपको साँप नहीं बनाता किर भी मेरी किवता सुन लीजिये। दो-चार मिनट और मैं अपनी बेवकूफी के उद्घाटन से बच जाऊँ तो अच्छा है। हाँ. सुनिये—

तास छुए नहीं हाथन सों, सतरञ्जहु में निह बुद्धि लगाई। टेनिस गेम सुहाइ नहीं, फुटबालहु पै निहें लात जमाई॥ केरम मर्भ न जानहुँ, क्रीकट कन्दुक देखत देत दुहाई। जीवन को सुन्त पांतु न रक्षक, खेखन में निज सबै (जीवन) गमाई।। उसने कहा — खेल न देखिये, तो न सही; दो-चार रुपये की रेजगारी ही लेते जाड़ये। दिल्ली में रेजगारी की बड़ी दिकत रहती है। (उन दिनों रेजगारी का वास्तविक अभाव था) रेजगारी के मोह को में संवरण न कर सका। 'परो अपावन ठौर में कज्जन तजै न कोइ'। उन दिनों रेजगारी का मिल जाना पड़े हुए घन के वरावर ही था। मैं उधर को मुड़ िया।

देखा तो एक आदमी ताशवाले से पाँच रूपये ले रहा था और दूसरा उसे बघाई दे रहा था—भाई, तेरी तकदीर तो सिकन्दर निकली।

मेरे साथी ने कहा कि बाबूजी को रेजगारी दो। कितने की है ? उसने कहा कुल तीन रुपये की।

दूसरा आदमी रेजगारी गिनने लगा। मैंने बहुए से द्स रूपये का नोट निकाला एक और आदमी ने कहा कि सात रूपये आप भी दाव पर लगा दीजिये। दाव सिर्फ इतना ही था कि एक खास पत्ता जो वह पहले से दिखा देता था बिछे हुए पत्तों में से उठा लेना। मैंने कहा—नहीं भाई! मैंने आज तक जुआ नहीं खेला है।

मेरे साथी ने कहा—यह जुआ नहीं है। श्रक्त का खेत है। फिर उसने ताशवाले से कहा—पत्ते विद्याओं। बाबूजी की तरफ से मैं उठा उँगा। मैं जिम्मेदार हूँ।

उन्ते पत्ते उठावे पर वह पत्ता नहीं आधा। तीन की रेज-गारी देकर मेरा दस का नोट इड्ड लिया गया। ताझवाले ने बड़े दैन्यभाव से कहा — सबेर से खो रहा हूँ। अब मेरे मुकदर ने भी जोर मारा है।

में ठगों की इस दुनियाँ में न्याय किससे कराता ? मैंने साथी से कहा—तुमने जिम्मेदारी ली थी ! मेरे रुपये दो ! "बाबू साहब, अबकी बार दाव चूक गया। लेकिन आइये। मेरे साथ। अबकी बार ऐसी तरकीब बतलाता हूँ कि सोलह-आना आपकी बाजी रहेगी। सात गये हैं, दस दिलवाऊँगा।

उसने मुक्ते एक तरफ ले जाकर जेब से पेन्सिल निकाली और ताश की पीठ पर एक गुणा का सा निशान लगा दिया। तीन के लाभ का लालच तो न था, सात वापिस लौटने का जरूर मोह था। मैंने उससे कह दिया—तीन रुपये तेरे हैं। मुक्तमें जुआरी की मनोवृत्ति आ गई! इसबार उसने कहा—फिर आप मुक्ते दोष देंगे। पत्ता आपही उठाइये।

पत्ते को हाथ लगाने से पूर्व ताशवाले ने बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि अगर आपके पास रुपय हों तो हाथ लगाइये। नहीं तो किसी दूसरे को उठाने दीजिये। मैं फिर भी न चेता। पत्ता मैंने उठाया। उस पर गुणा का निशान अवश्य था। किन्तु वह पत्ता नहीं था। मैं हाथ मलता रह गया। मेरे साथा ने बड़ी निराशा की मुद्रा धारण कर कहा—बाबूजो आपने अपने खोये सो खोये, मेरे भी तीन खोये।

इस बार में किसको दोष देता और किससे फर्याद करता ? सत्रह रुपये खोकर अनुभव मोल लिया। तीन रुपये आगरे लौटने के लिए काफी थे। मैंने दिल्ली में किसी से यह हाल नहीं कहा। हारे जुआरी की भाँति घर लौटा। एक लाभ अवश्य हुआ कि कवीर की नीचे की पंक्ति का भाव एक सजीव चित्र के साथ समभ में आ गया। कल इस पंक्ति को पढ़ते ही यह घटना याद आ गई थी—

'कहें 'कबीर' अन्त की वारी, हाथ भारि के चले जुआरी ?''

## मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ

'बद् अच्छा बद्नाम बुरा,' कवि,—लेखक और दार्शनिक प्रायः इस बात के लिए बद्नाम हैं कि वे कल्पना के आकाश में विचरा करते हैं; उनके पैर चाहे जमीन पर रहें, किन्तु निगाह त्रासमान की त्रोर रहती है त्रौर वे कोंपड़ियों में रह कर भी ख्वाब महलों का देखा करते हैं। जिन्तु सब लोग एकसे नहीं होते। कुछ लोग तो अवश्य अपने चरित्र से दुनियां की धारणा को सार्थक करते रहते हैं। कोई अकारण बदनाम नहीं होता। ऐसे लोग दीन-दुनियाँ से बेखबर रह कर तीन लोकों से न्यारी अपनी मथुरा बसाया करते हैं और 'अकबर' के शब्दों में सारी उम्र होटलों में गुजार कर (बढ़िया होटलों में नहीं) मरने को श्रस्पताल चले जाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका अन्त: ( घर ) और वाह्य (सामाजिक जीवन ) एक सा है। उनको न बच्चों की टें-टें-पें-पें से काम और न दुःनिया के करुण क्रन्दन से मतलब, क्वेटा का भूकम्य हो और चाहे बंगाल का दुर्भित्त, राष्ट्र बिगड़े या बने उनको अपने सोटे-लंगोटे में मस्त पड़े रहना: न वे ऊधो के लेन में रहते हैं और न माधो के देन में। वे अपनी कल्पना के कल्पतर के नीचे बैठ कर अपनी ंविश्वांमित्री सृष्टि रचा करते हैं; सो भी जब मौज आई, नहीं तो वे कल्पना चा भी कष्ट नहीं करते।

कुद्ध लोग ऐसे हैं जिनको घर की तो परवाह नहीं, बचों के लिये दवा हो या न हो, घर में चुहे नहीं आदमी भी एकादशी करते हों, न्त्री बेचारी नैयायिकों के अनुमान का प्रत्यन्त आधार स्वरूप आहे न्यन (गीले ईन्यन) और अन्मिन के संयोग से उत्पन्न धुएँ से अन्तिहोत्री ऋषियों की भांति आरक्त लोचन (धुएँ के अतिरक्त कोध से भी) बना रहती हो किन्तु उन्हें सभाओं के संचालन और नेतापन से काम। घर में उनके पैर, जाल में पड़ी हुई मछली की भांति, फटफटाया करते हैं किन्तु बलिहारी कन्ट्रोल की उनको भी आटे-दाल क। भाव आलङ्कारिक रूप से नहीं बल्कि उसके शब्दार्थ में भी मालुम पड़ गया है। मेरे एक दार्शनिक मित्र (श्री पी. एम. भन्भानी) उस रोज शकर का पारवारिक अथेशास्त्र बतला रहे थे। मुक्ते उन्हें चीनी की समस्या से विचलित होते देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भाई, यह कंट्रोल भुक्ते भी आसमान से नीचे उतार लाया और मैं भी अब नौनतल-लकड़ी के चकर में पड़ गया हूँ।

में उपर्युक्त गृहत्यागी वर्ग सीमा को स्पर्श कर लेता हूँ किन्तु पारिवारिकता के चेत्र से बाहर नहीं त्र्या सका हूँ। पारिवारिक जीवन में सामाजिक जीवन का समन्वय करना कभी कभी बड़ी समस्या हो जाता है। ऐसा हाल प्रायः बहुत से लेखकों का होगा। परिवार में जन्म लेकर उसकी उपेचा नहीं कर सकता। कुछ लोग परिवार में जन्म लेते हैं किन्तु परिवार बनाने का पाप अपने ऊपर नहीं लेते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि वे अगला जन्म धारण करेंगे तो टेस्ट-ट्यूब वेबीज के रूप में प्रकट होंगे। विज्ञान और समाजशास्त्र निष्पारिवारिकता की ओर जा रहा है, किन्तु हम लोग भारतीय संस्कृति के बन्धन में पले हैं, पारवारिकता के बन्धन से बाहर नहीं जा सकते हैं — उसमें

गुण भी हैं चौर दोष भी। शुद्ध दूध में भी तो ६० वित शत से अधिक पानी होता है। उस पानी के बिना शायद वह दूव इन्म भी न हो। पाप पुण्य, दिन-रात की भांति वाि विकिक जीवन भी गुण दोषमय है। दोषों को भैं कभी अवश्य चाहता हूँ किन्तु उस वैद्य की भांति नहीं हूँ जो ऐसी दवा दे जिसमें न मर्ज रहे खीर न मरीज। अस्तु इसी पारिवारिकता-पारायण और सामा-जिकता के लिए मनोरथ शील अक्षुए जैसे मुक्त उभय जीवी प्राणी की दैनिकी का एक एष्ट पढ़ने की पाठकराण कुपा करेंगे।

तारीख २१ सितम्बर सन ४४ ( केवल यही पृष्ठ लिखकर मैं चबड़ा गया था, वास्तविकता की पुनरावृत्ति मैं नहीं चाहता हूँ।)

प्रातः काल ४ बजे ( तिथितिंगो टाइम से ) उठा। अपनी सिद्धान्त और श्रध्ययन' शीर्षक पुस्तक के तिए ६ बजे तक पढ़ा (में उन लोगों में से हूँ जो अपने निजी निबन्धों के तिए बिना कुछ पढ़े नहीं तिख सकता, वास्तव में मेरे लेखन में एक तिहाई दूसरे से पढ़ा होता है; एक बटा छह उसके आधार से स्वयं प्रकाशित और ध्वतित विचार होते हैं, एक बटा छह सप्रयत्नं सोचे हुए विचार रहते हैं और एक तिहाई मलाई के लड़ू की बफी बना चोरी को छिपाने वाली अभिन्यक्ति की कला रहती हैं।) ६ से सवा ६ कागज कलम सियाही जुटाने में खर्च किया। आठ बजे मध्ये-मध्ये आचमनीयम् तथा पुंगीफल खएडों के विराम चिह्नों सहित लिखा।

ध बजे तैयार होकर प्रकृ की तलाश में प्रेस गया, अज्ञर भगवान को अंश्रियाभर छाछ की बजाय बेतन के बत, जगत की कालिमा मिलाकर, उँगलियों पर नाच नचाने वाले कम्पो-जीटर देव की अनुपिथिति में 'कापी' में काट-छांट की और प्रकृ में भी घटाया बढ़ाया। इस प्रकार उनकी भूँ मत का सामान कर बाजार गया। वहाँ पहुँचते ही शेखर के अन्तिम दिन की ऑति घर के सारे आभावों का ध्यान आ गया। किन्त बाजार में कोई स्थान नहीं है जहाँ सब आभावों की एक भाध पूर्ति हो जाया श्रमर बच्छा साबुन एका वहीं में सिलता है तो अच्छा मसाला रावतपाड़े में। किन्तु वहाँ भैंस के लिए भुस का अभाव था। बात बचों की दवा के बाद अगर किसी वस्तु को मुख्यता मिला है तो मैं। के मुस का, क्योंकि उसके विना काले अन्तरों की सृष्टि नहीं हो लकती। मेरी काली भैंस ववलदुख का ही सुजन नहीं करती, वरन उसके सदृश ही घवल यश के सृजन में भी सहायक होती है। इस गुण के होते हुये भी वह मेरे जीवन की एक बड़ी समस्या होगई है। मैं हर साल इसके लिए अपने घर के पास के खेत में चरी कर लेता था। इस साल वर्ष के होते हुए भी मेरे यहाँ चरी नहीं हुई-'भाग्यं फलति सर्वत्र, न च पौरुषं', मेरे पड़ोसी के इंब्योननक लहलहाती खेती है। मेरी मैंस को उस खेती से ईब्बी नहीं वरन सचा अनुराग है, वह सचे अक्तों की भाँति गृह बन्धनों को तोड़ कर अपने प्रेम का आक्रमण कर देती है। जितना वे उसे भगाते हैं उतनी ही उनकी चरा रोंथी जाती है और जितनी उनकी चरी रौंधी जातो है उससे अधिक उनका दिल दुखता है। माल्म नहीं इसको अलङ्कार शास्त्र में असंगति कहते हैं या और कुछ । याव लद्मगाजी के हृद्य में था और पीर रघुवीर के हृद्य में, वैसे ही रौंधी चरी जाती थी श्रीर दुख मेरे पड़ीसी महोद्य के हृद्य में होता था। मैं संघर्ष में पड़ता नहीं, किन्त कभी-कभी इच्छा न रखते हुए भी संघर्ष बड़ा तीब हो जाता है। बचों के द्ध और पड़ोसी के साथ सद्भावना में ऐसा अन्तर्हन्द उपस्थित हो जाता है जो शायद प्रसाद के नाटकों में भी सहज ही न मिले। खैर, त्राजकल उसका दूध कम हो जाने पर भी श्रीर अपने मित्रों को छाछ भी न पिला सकने की विवशता की भू भल के होते हुए भी ( सुरराज इन्द्र की तरह सुमे भी मठा

दुर्ले भ हो गया है। तकं शक्रमपि दुर्लभं ) उसके लिए भुस लाना श्रानवार्य हो जाता है। कहाँ साधारणी करण श्रीर श्राभव्यञ्जना-वाद को चर्ची श्रौर कहाँ मुस का भाव ? मुस खरीद कर मुफे भी गधे के पीछे ऐसे ही चलना पड़ता है जैसे बहुत सं लोग श्रकल के पीछे लाठी लेकर चलते हैं। कभी-कभी गधे के साथ कदम मिलाये रखना कठिन हो ाता है. ( प्रनितशीलता में वह मुक्तसं चार कदम आगे रहता है ) लेकिन मुक्ते गधे के पीछे चलने में उतना ही आनन्द आता है जितना कि पलायनवादी कां जीवन से अगने में। बहुत से लोग तों जीवन से छुट्टी पाने के लिए कला का अनुसरण करते हैं किन्तु मैं कला से छुट्टी पाने के लिये जीवन में प्रवेश करता हूँ । ११ क्रजे बाजार हार से भैंस के लिए मुम और अपने लिए शाकमा जी लेकर लौटा स्नान किये, भोजन किया, और करीब-करीब १२॥ बजे कालिज पहुँचा। लड़कों को पढ़ाया या बहकाया-मैं गलत पढ़ाने का पाप नहीं करता किन्तु जो मुफ्ते नहीं त्राता उसे कभी-कभी कीशल के साथ छोड़ देता हूँ। यदि कोई छंद इम्तहान में आने लायक हुआ तो मैं बेईमानी नहीं करता। लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें लीं और फिर साहित्य संदेश के दफ्तर आया। वहाँ जलपान किया, जल पीकर पान खाया, कभी कभी रुद्धि अर्थ में भी जलपान करता हूँ और कभी शुद्ध अभिद्धार्थ में जल का पान करता हूँ। कम्पोजीटर का शिकायत सुनी, दीन शराबी की सी तोबा की कि अब न घटाऊँ गा-बढ़ाऊँ गा। आप लोगों को कष्ट अवश्य हो ना ह उनकी अनुनय विनय की ( 'अबलौं नसानी अब न नसैहों' ) किन्तु क्या करूँ आदत से मजवूर हूँ। वनियों की पाछिल बुद्धि होती है, तिखने के बाद कहीं पूफ पढ़ने पर ही शोधन सूमते हैं। प्रूफ पढ़े। कम्पोजिटरों से बढ़ कर स्वयं भूँ भल का शिकार बना। ४ बजे घर लौटा। अभावों की नई गाथा सुनी; घर की भूली हुई

समस्यायें सामने जाईं। लूँटा उखाड़ कर मैंस माग गई थी, उसकी सांकल किसी ने जवार ली है; क्या फिर दुवारा बाजार जाऊँ ? इसी संकल्य विकल्प में दुग्धपान किया। रात्रि में जल के मार्जन और आचयन से निदा देवी का जो तिरस्कार किया था. उसका प्राचिश्वत किया। उठ कर माई को पत्र तिखा। रमणीयता के सम्यन्य में हमारे यहाँ कहा गया है कि 'च्या चियां। यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः' जो चाण-चाण में नवी-नता घारण करती रहती हैं ने मेरी कल्पना से भी चार कदम त्रागे रहती है। फिर मैं उनका सुन्दर क्यों न कहूँ। शास्त्रीय परिभाषा के बाहर मैं नहीं जा सकता। त्राज किसी ने भैंस की जंजीर चुराली तो कल पढ़िया ने खेत खा लिया। मेरी शान्ति के भंग करन के लिए एक नया एटम बम्ब रोज तैयार रहता है। किसी को बुखार आ गया तो किसी के दाँत में दर्द है। कभी चीनी राशन की मर्यादा को पार कर गयी तो कभी कपड़ों की चर्चा। सर्वोपरि लड़ाई के दिनों में सुरसा के मुख की भौति बढ़ते हुए खर्चों के कलियुग में श्रद्धा की भाँति घटते हुए बैंक शेषको बौद्धों के परम तत्व (शून्य) की गति से बचाने की फिक । धन मा हो ता वस्तु का अभाद। कपड़ों के सम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई त्रॉफिसर से मिलने का संकल्प किया, घर में इधर-उधर की वार्ताताय। सायंकाल को अपने पड़ोसी दुवेदी के यहाँ बैठ कर स्मियों के वेदाध्ययन के अधिकार पर चर्चा की। ( यद्यपि मेरे घर में किसी के वेद पढ़ने की आशंका नहीं, फिर भी शहर के अन्देशे में परेशान होने में कुछ ट्रेजडी के पढ़ने का सा आनन्द आता है) मैंने कहा कि जब स्त्रियों में मंत्र दृष्टा हैं तो उनको वेदों के पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं ? उन्होंने कहा जो शास्त्र में जिखा है वह विखा है, उसमें संगति बगाने और तर्क उठाने की गुंजाहरा नहीं। विचारों में घोर मतभेद होते

हुए भी वह कदुता की सीमा तक नहीं पहुँचता। श्रौर में उनके यहाँ बैठकर 'काव्यशास्त्र विनोदेन कालोगच्छति धीमताम्' की क्ष उक्ति को सार्थक करता रहता हूँ।

रात को सबेरे की साहित्यिक चौरी के लिये कुछ पढ़ा। बचों से वार्तालाप किया। कुछ सनोविनोद हुआ। १९४

कभी कभी जब वे करुण गैद्र, या वीर रस का लौकिक प्रदर्शन करने लगते हैं तब मुक्ते प्रसाद की निम्नोलिखित पंक्तियों की सार्थकता समक्ष में आने लगता है—

ले चल वहाँ भुलावा देकर,
मेरे नाविक घीरे घीरे।
जिस निर्जन में सागर लहरी,
अम्बर के कानों में गहरी—
निरछल प्रेम कथा कहती हो,
तज कोलाहल की अबनी रे।

वचों को में पढ़ाता बहुत कम हूँ। यहाँ तक कि मेरे वचे भी मुक्त पर इस बात का व्यंग्य करने लगते हैं। मेरे एक शिष्य प्रवरने (जब आचार्य प्रवर कहलाते हैं, तो शिष्य प्रवर भी कहलाने चािए) किसी प्रसंग में कहा. हम तो आपके बच्चे हैं आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मेरे किसिष्ठ पुत्र विनोद ने जिसकी आयु प्रायः बारह साल की है, तुरन्त उत्तर दिया, ''आप अगर बाबृजी के बच्चे बनेंगे तो वे आपको पढ़ाना छोड़ देंगे; क्योंकि आप बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं।" यही मेरे पारि- बारिक जीवन की कमी है। वैसे इन मूँसटों के होते हुए भी अत्यन्त सुखी हूँ।

<sup>\*</sup>कुछ न कुछ मनोविनोद का सामान दूधरे तीसरे उपस्थित हो ही जाता है। एक रोज एक बचा गा रहा था 'दुानेया में कीन हमारा तो दूसरे ने तुक मिलाई 'पापा प्यारे शशी उत्तारा'

#### ठोक-पोट कर लेखक-राज---२ (मैं वहानी और कविता क्यों न लिख सका

मैंने अपने जीवन में कोई कहानी नहीं लिखी। इसलिए नहीं कि वह लिखने योग्य चीज नहीं है वरन इसलिए कि मुक्तमें कहानी लिखने की योग्यता नहीं। मैं कहानी लिखने की कहानी की लोमही की भाँति खड़े श्रंग्र न कहुँगा। वह मेरे लिए विशेष महत्व की चीज है। जिस बात को मैं करने में समर्थ होता हूँ मेरी निगाह में उसका महत्व नहीं रहता है। इसिलय मैं कभी-कभी कह देता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कोई महत्व का कार्य नहीं किया और इ कर सकूँगा क्योंकि जिस कार्य को मैं कर सकूँ गा उसको कोई मूर्ख भी कर सकता है। कहानी लिखना उन चीजों में नहीं है। कहानी लेखक एक नई सृष्टि की रचना करवा है। वह प्रामोफोन या टेनीफोन की आवाज की माँति चाहे पहलो आवाज की प्रतिलिपि ही क्यों न हो किन्तु नई सु ब्ट होती है। वह इंश्वर का भी प्रतिस्पर्धी है; वह सन्चे कि की भौति रवि की भी पहुँच से बाहर । सन्दूकनुमा मकानों की सील-भरी बन्द कोठरियों में नहीं ) असूर्य स्पर्शी ( राजमहल की पट-रानियाँ न समिन्तए ) मन की भावनात्रों का भी साचात्कार कर

लेता है। वह जीवन की आलोचना ही नहीं करता वरन स्थाली-पुलाक-न्याय (हांडी के एक चावल की भाँति) एक ही मार्मिक घटना में मनुष्य के सारे चरित्र पर विद्युत प्रकाश डाल देता है। यदि मैं कहानी लिख सकता तो जरूर लिखता क्योंकि मैं संसार से इतना उदापीन नहीं हूँ कि जो सहज में शक्य हो उसके लिए महत्वाकांचा न रक्खूँ। हाँ आकाश के तारे नहीं तोड़ना चाहता।

कहानी लेखक के कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं शायद कुछ दोष भी। मैंने पूरा आत्म-विश्लंषण करने का तो उद्योग नहीं किया है किन्तु सरस्वी तौर से देखने पर दो-एक बातों की कभी अवश्य पाता हूँ, इसोलिए कहानी लेखक न बन सका।

में इतना बड़ा श्रादमी नहीं हूँ कि लोग मेरी खुशामद करें।
यदि में होता तो शायद मेरे खुशामदी लोग कहते 'हुजूर बड़े
सत्य के प्रेमी हैं, कहानी में भूट-सच सभी रहता है, इसीलिए
श्राप कहानी नहीं लिख सकते' श्रीर कोई यह भी कह देता कि
श्रापको दूसरों की भलाई-बुराई से क्या काम ? श्रापको तो
श्रपने काम से काम। यह दौनों ही बातें 'प्रियं श्र्यात' तो होतीं
किन्तु 'सत्यं श्र्यात' से बहुत दूर हैं। मैंने अपने जीवन में काफी
भूठ बोला है। श्रपने प्रतिस्पर्धियों की या जिनकी मैंने प्रतिस्पर्धा
करना चाहा है, उनकी (अपने से छोटों की नहीं) भलाई-बुराई
भी अपर से उपेचा भाव दिखाते हुए, परन्तु भीतर सं पृथु की
भाँति सहस्त्र-कर्ण होकर सुनी हैं। जैसा लोग समसते हैं, कहानी
लेखक भूंठा भी नहीं होता, घटना का सत्य नहीं तो भावना का
सत्य तो वह एक विशेष बल के साथ कहता है। मेरी श्रसफलता
का कुछ और ही कारण होगा।

कहानी लेखक के लिए सबसे पहला गुगा है-सहदय निरी-चुगा और प्रभावित होने की शक्ति। और दूसरी चीज है-कल्पना के सहारे सरके आगे पीछे और अन्तर्शक्ष के कुताबे मिना कर एक वारतम्यपूर्ण कथा को अच्छी भाषा में रूप दे देना । मुक्त में निरीचण भी है, सहदयता भी है, और गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बहुत में कहानी लेखकों से कुछ अधिक प्रभावित मो होता हूँ। किन्तु सहदयता इतनी बढ़ी हुई नहीं है कि वस्तु के सामने न रहते हुए भी मैं उसकी उधे इतुन में पड़ जाऊँ। मैं वह सचा प्रेमी नहीं जो दूसरों को बात को भी प्रेमिका की बातों का-सा महत्व दूँ। मैं जितना शीघ प्रभावित होता हूँ उतने हा शीघ वह प्रभाव उड़ जाता है। मैं अवारागदी तो काफी करना हूँ, एक जगह न ठहरने में नारद मुल से बढ़ा-चढ़ा हूँ किन्तु न नो किसी बात को अन्त तक पहुँचन देखने की मुक्त में सावधानी है और न कल्यना को हो इतना कब्द देना चाहता हूं कि उसके आगे-पीछे की बात जोड़ दूँ। पल्ले दरजे का आतसी वही है जो कल्यना को मी कब्द न दे।

कल्पना करने में में निवान्त असमर्थ नहीं हूँ उपन्यासकार या कहानीकार की साँति मैं भी आगे-पीछे की कुछ कल्पना कर सकता हूँ, किन्तु जिसको देखा नहीं उसके व्योरेबार वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ निशाना लगाने के लिए अर्जुन ने पत्ती की आँख ही देखी थी, उसके लिए और सब अनावश्यक था किन्तु केवल आँख बिना शरीर के नहीं रह सकती। कहानोकार देखता तो आँख को ही है किन्तु वह उस आँख को रेखा-गणित के बिन्दु की माँति नहीं वरन् शरीर के अङ्ग की माँति। मैं लच्य को देख सकता हूँ किन्तु सुक्त में उसके पहुँचने के मार्ग को देखने का सब नहीं। मेरे सन की गति मन की-सी गति रहती है, वासत विक संसार की-सी गति नहीं होती। मैं आम खाना (अलड्डा-रिक और वास्तविक भी) जानता हूँ किन्तु पेड़ गिनना नहीं। पेड़ गिनना चाहे दूसरे के लिए अनावश्यक हो, कहानीकार के लिए वह भी आवश्यक है। मैं रूप-रेखा चाहे बना लूँ किन्तु उसको मांसल नहीं कर सकता। यह शायद मेरी दार्शनिक दीचा का फल हो। मेरे लिए कहानी अब भी बड़ी चीज है। जब कहानी और वामनाकार हो जायगी तब शायद मैं भी कहानी कार का गौरव प्राप्त कर सकूँगा।

कीन किस पिस्थिति में क्या कहेगा यह मैं मनोवैज्ञानिक की हैसियत से थोड़ा बहुत जानता हूँ किन्तु परिस्थिति उत्पन्न करने में मेरी कल्पना पंगु रह जाती है। उस पर सरस्वती देवी की वह कुपा नहीं हुई जिस से 'पंगु लंघयते गिरिम।' मैं उपस्थित की हुई परिस्थिति में हास्य देख सकता हूँ लेकिन परिस्थिति का निर्माण नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपनी ही कहानी लिखने में सफल हुआ हूँ किन्तु उसमें कोई महत्व की बात नहीं क्योंकि अपनी राम-कहानी तो सभी कह लेते हैं। दूसरों की बात जो कहे वही सचा सहृदय और आत्म-त्यागी है।

इसका कारण तो यह है कि जब तक गहरी वेदना न हो तब तक कल्पना जामत नहीं होती। बहुत सी बड़ी-बड़ी बातों को मैं दार्शीनक उपेन्ना से देखता हूँ यद्यपि कभी-कभी छोटी-छोटी बातों से भेरे मन की शान्त विश्वतित हो जाती है। इसके अतिरिक्त में संगीत नहीं जानता। इस कभी के कारण कभी-कभी ठोक-पीट कर मैंने दो एक वर्ण-वृत्त तिख लिये किन्तु मात्रिक छंद नहीं तिख सका। चार छ: गद्य काव्य अवश्य तिखे हैं किन्तु वे मेरे जीवन की अव्यवस्था के कारण संमहीत नहीं हो सके हैं।

आसिए तौ तब जब ओसिबे की बुद्धि होय, ना तौ सुख मौन गहि चुप होय रहिए। जोरिए तौ जब जोरिबे की रीति जाने, तुक छन्द अरथ अनूप जामें सहिए।

#### ठोक-पीट कर लेखक-राज---३

#### मेरी कलम का राज

यद्यपि मुफ्ते माता शारदा से इस बात की शिकायत नहीं कि छन्होंने मेरे साथ सौतेले पुत्र का वर्ताव िस्या; 'क्रुपुत्रो जायते कचिद्पि कुमाता न भवति,' तथापि मैं इतना बड़ा त्राद्मी नहीं कि बहुत से कलाकारों की भाँ ति कह सकूँ कि मेरी कविता का सबसे बड़ा राज यह है कि उसमें कोई राज नहीं है। कलम में कोई राज न होना सरस्वती देवी की विशेष कुपा का फल होता है। वह कृपा शायद इसीलिए न हो सकी कि मेरे पास उनके इंस को खुश करने के लिए मोती न थे और मैंने कहीं मूर्खता-वश पं महावीरप्रसाद द्विवेदी के उस लेख की प्रशंसा कर दी थी कि जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि नीर-चीर अलग करने की बात चाहे 'काव-कल्पना लोक' में सत्य हो किन्तु वास्तिक जगत् में ठीक नहीं है। फिर सरस्वती देवी की कैसे कुपा होती ? क्योंकि देवता लोग भी बाजकल के नेताचों और अफसरों की भाँति वाहनाधीन हैं। 'बाहनाधीनं जगत्सर्व',' अस्तु मुफ्ते इतनी ही छपा से सन्तोष है, न्योंकि जो कुछ में कर सका हूँ वह भी उनके अनुप्रह का ही फल है।

श्वापने मुम्म से मेरी कलम का राज पूछने की कृपा की यह बात भी 'पुण्येविना न लभ्यते'। मैंने पढ़ा बहुत है, मुम्ममें इतनी चालाकी अवश्य है कि बगुला होता हुआ भी प्रायः हंसों को भी धोका दे देता हूँ। इसमें कुछ भाग्य भी सहारा देता है। हमेरा तो नहीं, कभी-कभी ऐसा होता है कि कताब के पत्ने पत्त-टते-पलटते कुछ ऐसी बात मिल जाती है जिसकः मैं लेखक के हृद्य की कुझी कहता हूँ। मुम्ममें इतनी स्वपानी नहीं कि पुस्तक को आद्योपान्त पढ़ूं (संसार में ऐसी थाई ही पुस्तकों को गींग्व मिला है जिनको मैंने, अथ से इति तक पढ़ा हो। जब तक लेखक के हृद्य की कुझी नहीं मिलती तब तक में परेशान-सा भी रहता हूँ और मुम्मे समय के अपव्यय पर मूँ मुक्त खाने लगती हैं।

संबोध में यह कह सकता है कि ममें चोरी की कला आ गई है। मुक्ते दूसरों की कृतियां में बिना ताला नीड़े या एक्स-रे का प्रयोग किये ही रह सिल जाते हैं। रत्न अपने हा प्रकाश से प्रकट हो जाते हैं। इन रत्नों को मैं बंधा ही बाजार में नहीं ले जाता. बनको थोड़ा-बहर गढता है जिससे पहचान में नहीं आवें श्रीर सम्भव है। क वे इस प्रयत्न में थोड़े बहुत विकृत भी हो जात हों. लेकिन मेरी चोरी आज तक पकड़ी नहीं गई। बस मेरे जीवन की वहीं सफलता है। संस्कृत में चौरी बला के कई प्रन्थ हैं-ऐसा मैंने सुना है। पढ़ा तो है मैंन अवल मृच्छकटिक नाटक में 'शर्विलक' चोर की कला का हाल। डीविवन्सी De Quincey या और किसी विदेशी लेखक ने अपने Murder as a Fine Art नाम के निबन्ध में इत्या की कला का रूप दिया है। बिना किसी चौरी के कोर्स को लिये. और विना अन्सेशनरेट की पाँच गिनी खर्च किये, तथा बिना भगवान स्विमकार्तिकेय को जो चोगों के श्राराध्य देव हैं, खुश किये, मेने बोरी के मृत सूत्र जान लिये हैं। वे इस प्रकार हैं (१) माल की थांग लगाना (२) मालिक

को बिना जगाये माल को हथियाना। (३) हथियाये हुए माल का क्य बदल कर उसे बाजार में चला देना—यद्यपि थे बातें देखने में सरल प्रतीत होती हैं तथाि ये भी 'अभ्यासेन तु कौन्तेय परिप्रक्तेन सेत्या' ही सिद्ध हो सकती हैं। पूर्वजों के पुण्य प्रताप से मुक्ते यह विद्या सिद्ध हो जई है।

अगर अपने मुँह मियाँ भिट्ठू बनना बुरा न सममा जाय तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी रचनात्रों में तार्किक क्रम अविक रहता है। यह मेरे दार्शनिक संस्कारों का फल है। इसी दार्श-निकता के कारण मेरी रचनात्रों में कनावश्यक बातें नहीं त्राने पातीं। मैं अपनी अल्पज्ञता के कारण अपने लेख को अधिक पांडित्यपूर्ण भी नहीं बना सकता ( यद्यपि पारिडत्य का त्याभास अवश्य दे लेता हूँ ) इसलिए साधारण बुद्धि वाले वाले लोगों में मेरी कलम का मात्र है। भाषा में आडम्बर की सात्रा बहुत कम रहती है, हाँ अगर हास्य का पुट देना हो तो बात दूसरी है। अब मैं प्राय: गम्भीर बातों में भी हास्य का समावेश करने लगा हूँ। जहाँ हास्य के कारण अर्थ का अनर्थ होने की सम्भा-वना हो अथवा अत्यन्त कहुण असङ्ग हो ता में हास्य से वच्ँगा अन्यथा में प्रसङ्घागत हास्य का उतना ही स्थागत करता हूँ जितना कि कृपण क्या ोई भी, अनायास आये हुए धन का। श्रीर मुम्ते हास्य का एक पुट देने में उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी कि प्राचीन समय के सत्रकारों को एक अचर या सात्रा कं ज्ञाने में। हाँ इतना ऋवश्य है कि उन लोगों ने जो प्रसन्नता का परिमाण रक्ला था वह (यानी पुत्र-जन्म) आज कल सन्तान-निरोध के दिनों में विशेष सार्थकता वहीं रखता।

हास्य का पुट देने के लिए मुसे विशेष प्रयत्न तो नहीं करना पड़ता किन्तु अब मैं अपने हास्य की टेकनीक समस-सा गया हूँ और कभी-कभी उसे सप्रयत्न भी उपस्थित कर सकता हूँ। मेरे हास्य में खास बात यह है कि मैं कहावतों श्रीर संस्कृत के अवतरमों में अपने मतलब के अनुकृत हेर-फेर कर एक मुखद परिवर्तन पैदा कर देता हूँ, जैसे रघुशंशियों के लिए कालिदास ने कहा है: 'योगेनान्ते तनुःत्याजाम्'। मैंने त्राज कल के लोगों के लिए कह दिया, रोगेणान्ते तनुःत्यजाम् । कभी द्वयर्थक शब्दों से भी हास्य की भलक ला देता हूँ। जो कुछ (रुपया) जमा था वह अब खेत में जमा है। कभी मुहावरों के लाचियाक अर्थ को अभिधा के ही अर्थ में व्यवहृत कर चमत्कार उत्पन्न कर देना हूँ, जैसे अधिक वर्षा के कारण मेरा बगीचा नष्ट हो गया तो मैंने लिखा कि मेरी मेहनत पर पानी पड़ गया, श्रीर जब पपीते में फल हुआ तो मैंने लिखा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। मेरी काशीफल की बेल में फल नहीं आये तो मैंने गीता का वाक्य लिख दिया 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः।' कभी-कभी प्राचीन कथाओं का भी प्रयोग कर देता हूँ। मेरे हास्य में साहित्यिकता अधिक रहती है। धीज-घण्या और गिरने-पड़ने और घसीटने वाली हास्यमय परिस्थितियों के उत्पन्न करने में मैं असफल रहता हूँ। उर्-फारसी के शब्द और मुहावरे भी कभी-कभा पूर्वजन्म में किये हुये पुरय की भांति सहायक होते हैं; क्योंकि फारसी का अध्ययन छोड़े प्रायः एक युग हो गया। हास्य का मूल रहस्य है बेमेल बातों का मिलाना, जैसे कहाँ पूर्व जन्म के पुराय और कहाँ स्कूल में पढ़ी हुई फारसी-उर्दू ?

में लिखता तो बिना बिचारे ही हूँ, कक्षी ककी पञ्चताना भी पड़ता है लेकिन बहुत कम। लेख के प्रारम्भ में थोड़ा अवस्य परिश्रत कर लेता हूँ। बिना तीन-चार कागजों का बलिदान किये किसी सफल लेख का श्री गोराः नहीं होता है। मेरे लेख में काट-डाँट और घटा-बढ़ी भी होती है, बीच में से एरो (Arrow) लगाकर जोड़ा भी अधिक जाता है; इस कारण

श्रवर-ब्रह्म को उङ्गिलियों पर नचाने वाले कम्पोजीटर लोग मेरे लेखों से बहुत परेशान रहते हैं। मैंने उन लोगों की प्रसन्नता के लिए एक स्तोत्र भी लिखा है। बीच में ऐरो लगाकर बढाने का कारण है। संगति लाने के लिए, पीछे से घ्यान में आये हुए हुए वाक्य को यथा स्थान ही रखना चाहता हूँ। बिना काटे मैंने बहुत कम लिखा है, फिर भी उसमें गलती रह जाती है। वे गलतियाँ कभी तो मेरी ही होती हैं और कभी उनके लिये प्रेस के भत बलियान के बकर बना दिये जाते हैं। जहाँ प्रेस के भतों की वास्तविक गलती होती है वहाँ मुमे भूँ मल आती है। फिर यही सोचकर रह जाता हूँ कि कभी अपनी भूल को उनके सर मढ़ देता हूँ तो उनकी भूल को अपने अपर क्यों न लूँ ? 'कभी लढी नाव पर और कभी नाव लढी पर ।' मेरी प्रेस काप। दूसरों की रफ कापी को भी बिजात बरती है। सफे अस्त-व्यस्त होने के कारण खो भी जाते हैं। यह जानकर संतोष होता है कि भगवान पांतञ्जलि के महाभाष्य के पन्ते जो कि पीपल के पत्तों पर लिखे हुए थे, बकरी चर गई थी। उनके सामने मेरी पुस्तकों की क्या गणना ? सफों की अस्त-व्यस्तता के कारण मेरे नवरस में भी कई प्रसंग अध्रे रह गये हैं।

मेरी शैली में बहुत से रोष हैं जो कभी कभी उसके गुणों को द्वा लेते हैं। मैं अपनी भाषा को काउन्हर-पूर्व बनाने से बचाता हूँ। लेकिन सरल भाषा को गोरवशालिनी बनाना मुके नहीं आता। इसी कारण मेरी भाषा में शैथिल्य आ जाता है। या वह पाण्डित्य से बोक्तित हो जाती हैं और उसमें कृत्रिमता की गंध आने लाले हैं। कभी-कभी पुनक्ति दोष से भी दूषित हो जाती हैं। क्योंकि पुनक्ति के भय से मैं रामनाम भी कम लेता हूँ फिर भी पुनक क से बचता नहीं। चाहिये, चाहिये लगानतार कई बाक्यों में चले आते हैं। अब तो चाहिए के स्थान में

बाह्य श्रावश्यक श्रादि तिखकर एकतानता को बचा जाता हूँ। ऐसे बहुत से दोष होते हुए भी लोगों ने मेरे लेखों को पढ़ने योग्य समक्ता है। इसका यही कारण है कि मैं कहने के तिए कुछ तथ्य की बात खोजता हूँ श्रीर उसे येन-केन प्रकारेण पूर्णत्या हृदयङ्गम कराने का प्रयत्न करता हूँ। उसमें हास्य का पुट देकर उसे प्राह्म बना देता हूँ। यही मेरी कलम का राज है।

#### परिशिष्ट ।

( चौरी : कला के रूप में )

नाम बुरों पै अधीन न काहू के, चौरी भली न भली सेवकाई। द्रीया के पुत्र युधिष्ठर सेन के, मारन के हित ेंध लगाई॥

जब मैं एम० ए० में पढ़ता था उस समय मेरा विषय ती दर्शन-शास्त्र था लेकिन जीक या गालिब की शराब की भाँति गाहे-गाहे (कभी-ककी) मुँह का जायका बदलने के लिये या यों कहूँ कि मस्तिष्क को काएट के किटीक से, जिसका अध्ययन लोहे के चने चबाने से छुछ कम न था, विश्राम देने के लिए माँगी हुई या कथा डिये से खरीदी हुई अँगरेजी साहित्य की पुस्तकों में चञ्च-शहार कर लेता था। ऐसी ही किसी किताब में डी किन्सी का Murder as a Fine Art शीर्षक लेख जिसमें हत्या को कला का रूप दिया गया था मेरी निगाह से गुजरा। उसकी भाषा राजपथ की माँति सुराम न थी, इस कारण किसी फुर्सत के दिन के लिये उसे चलतू खाते से बाहर उन पुस्तकों के साथ, जा बिचारी अलमारी में पड़ी-पड़ी मेरी सुदृष्टि की बाट जोहा करती थीं, रख दिया। किन्तु उस पुस्तक के सम्बन्ध में कान पर जूँ तक न रेंगा। जूँ रेंगता मी क्यों ? ईश्वर की छपा

से धनी न होता हुआ। भा मुक्तमें धनियों का विशेष गुण (सर पर बाल न होना) मौजूद था 'कचित खल्बाट् निर्धनी'। पं० रामनरेश त्रिपाठी के मत से यह गुण बाबा तुलसीदास ी में भी था क्योंकि उन्होंने कहीं लिखा है कि पितरों के पिएडों के साथ उनके स्थान में रखने के लिए सर में बाल भी नहीं हैं। बैसे तो तुलसीदासजी अपनी दानता दिखाने में ऐसी दून की हाँका करते हैं
किन्तु मुक्ते सन्तोष है कि कम से कम एक बात में तो उनकी बाराबरी कर सक्गा।

इस विषयान्तर को चमा कीजिए क्योंकि तुल्लसंदासजी की बराबरी करने का मोह संवरण व कर सका। अस्तु वह लेख पढ़ा तो नहीं लेकिन उसके शीर्षक ने मेरे हृद्य ें स्थान पा लिया। उस समय में चोरी की कला व बहुत प्रवीण तो न था लंकिन मन में इरादा यह कर लिया कि इसका कभी लाभ उठाऊँ गा। उसको जैसे के तैसे हथियाने में चोरी सहज में प्रकट होने का भय तो था ही किन्तु एक और आपत्ति थी। मैं हिन्दू हूँ 'हिंसया दूयतंऽति हिन्दू' इसके अतिरिक्त मेरे पूज्य पिताजी न बैंडणव धर्म की कुछ मूल शिचाओं को मेरे मस्तिष्क में चीनी औषधि के विज्ञापन की भाँति जील ठोक-ठोक कर भर दिया था। किर 'अहिंना परमोधर्मः' मानने वाले जैनियों के सस्तंग से बह शिजा उसी प्रकार पक्षी हो गई जैसी हाइपो सोल्यूशन में पड़कर फोटो-प्राफी की नेगटिव प्लेट। 'करेले और नीम चढ़े' ही सी बात से भी ज्यादा हो गई। बनिया और हत्या की कला का रूप दे, राम, राम! सारी आत्मा निद्रोह करने लगी।

चित्तचोर और माखनचोर भगवान श्रीकृष्ण की, जिनको विष्णु सहस्र नाम में 'चोर जारशिरोमिणि' कहा है, भक्ति के कारण मुक्ते चोरी को कला का रूप देना कुछ अपेदाकृत निराप्त जैंचा क्योंकि धन की चोरी तो शायद नहीं विचारों की चोरी

किया ही करता हैं।

यदि किसी को जेल जाने की सामध्ये हो तो चोरी के बरा-धर कोई दूसरा पेशा नहीं क्योंकि इसमें धरकार की भी मदद् रहती है. वह हमेशा जेल भेजकर श्रांतद्दन्द्वियों को कम करती रहती है। वकालत की तरह यह पेशा कभी खाति भीड़ (over Crowedness) के रोग से प्रसित नहीं होना।

इन कला में मैं यह लिशेष गुण है कि इसने कायालियों को प्रचएड मार्तएड की प्रखर रिप्तयों के आधात व बचे रहने में कोई कि कि कि हसने मिं कोई कि कि हिंदी। धूप से रंग काला पढ़ जाने का भय भी नहीं रहता, अमा निशा की शीतल-मेचक छाया माता की माँति रचा करती है। 'रैन माय सी मोहिं अक लावति' और सहज में ही संयम का परम स्पृह्नीय पद प्राप्त हो जाता ह 'या निशा सर्च भूतानां तस्मां जागिर्त संयमी'। अगर माल हाथ लगा तो कुछ दिन मौज से खाया और यदि पकड़े गये तो सम्मान-पूर्वक जेल की बहार दीवारी में छुरचित रहकर सशकत और पसीने की कमाई खाइ। वहाँ न तो कोई जारये माशा पूँछेगा, और न कोई भिखमंगा कहेगा। इस पेशे के लोगों को कभी दूसरों के आगे दीन होकर हाथ नहीं ज्यारना पड़ता। 'माँगिबो भलो न वाप सों, जो विधि शखे टेक ' साँगकर करे तो क्या ? माँगे से कुछ मिलता भी नहीं और ईमानदारी करने न कभी कभी उने के दूने देने पड़ते हैं।

बाबा ुढाटीवालजी को भी सजनता का कटु अनुभव हुआ होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है 'शीरत साधु साधुता सोचित, खल बिलसत, हुलसत खलई हैं' फिर कोई ऐसे करटकमय मार्ग का क्यों अनुसरण करे जिसमें सोदना पड़े ? चोरी की आमदनी को न इनकमटैक्स का भय और न चन्दे का।

चौरी को कला का रूप देने में मैं अकेला नहीं हूँ। संस्कृत

भाषा के प्रसिद्ध नाटककार महाकिव शूद्रक हमलोगों का पथ-प्रदर्शन बहुत पूर्व ही कर चुके हैं। उन्होंने अपने मुच्छकिटक नाटक में शर्विलक के मुख से चौरी को वास्तव में कला का ही रूप दिखाया गया है। शर्विलक बड़ा कलाप्रिय है। वह सेंघ लगाने में भी तो अपनी कलाप्रियता नहीं छोड़ता है। वह नगी तुली ज्यासित के आकारों की भाँति चित्रोपम सुडील सेंघ लगाता जिससे कि सुबह के समय सेंघ देखने वाले उनकी कला को प्रशंसा है करें, देखिए:—

''तो कहाँ सं सेंघ फोड़ूँ (भीत कू कर) नित सूर्यनारायख के अर्घ का पाना पड़ते-पड़ते यहाँ की मिट्टी खुद सी गई है और चूहों ने यहाँ कुछ खोद सा डाला है, अब काम हमारा सिद्ध हो गया। स्कन्द देवता के पुत्रों की सिद्धि का पहला लच्छन यही है। तो अब कैसे सेंघ फोड़ूँ ? कनकशांकिजी ने चार रीतियाँ सेंघ फोड़ने की कही हैं—पक्की ईंटों की खींच लेना, कची को काट देना, गोंदे की भिगो देना, और काठ को काट डालना। तो यह पक्की भीत है, एक ईंट हटाऊँ—

खिले कमक्षसम, कृप सरिल, नवचन्द्र श्रकारा। स्वस्तिक, पूरजकुम्म, सूर्य सम सन्धि प्रकारा।। खोदि सेंधि में प्रकट करी श्रपनी चतुराई। भोर देखि जेह चिकत होयं सब लोग लुगाई।।" [श्री श्रवधवासी भूपकृत भूच्छकटिक नाटक के भाषानुवाद से ]

चोरी में बत श्रीर विद्या दोनों से ही काम चलता है। श्राजकत के चोर तो सेफ गलाने के लिए श्राक्सी-हाइड्रोजन-फ्लेम भी साथ ले जाते हैं। स्वैर पुराने जमाने का शर्विलक कहता है—

बल बिद्या दोउ संग लगाई। तन प्रमान निज संघ बनाई।। सरकप चली पसत निज अंगा। कैचुल छाँइत मनुहुँ भुजंगा॥ यह चोर दीपक बुमाने के लिए कीड़ा साथ रखता था श्रीर घर के लोग सोते हैं या जागते हैं इसकी परीचा इस प्रकार करता है—

'चलत बराबर साँस नहीं राङ्का कछ लागे। मुँदी चाँखि नहीं सिथिल भाव पुतरी निज त्यागे॥ ढीलो परो शरीर कछु शैया के बाहर। दीप सहै नहिं सींह करें सोवत छल जो नर॥' अब अपने मित्र शर्विल क की एक गर्वोक्ति भी सन लीजिए—

'मपटा के मारन में चील्ह के समान हम, जल्दी जल्दी भागिबे में मृग सों न कम है। सोये जागे चीन्ह लेत कूकुर की नाई नित, बिल्ली के से पाँच मेरे चलत नरम हैं। माया रूप घारन में सांप से हैं सर्कन में, देश भाषा जानन में बानी के सम हैं। संकट में डुड्म, तुरंग है सुथल पर, जल बीच नाब, राति दीपक हू हम हैं। गिरि सम थिर, भाजन भुजग, मपटन में हम बाज। पकरन युक, इत उत लखन शश, बल मेंह मृगराज॥'

आजकत तो तड़ाई के जमाने में साव तोगों ने भी चोरी का पेशा अपना तिया है क्योंकि वे ही चोर बाजार में रमण करते हैं। चोर लोगों के साथ ही वे भी जनता के इस विश्वास को सार्थक करते हैं कि तक्सी जी का शुभागमन अमावस्या की कुहू निशा में होता है। ब्लेक मार्केट शब्द हिन्दू धर्म को मुक्त करठ से गवाही देता है। इमारे ऋषि मुनि त्रिकातदर्शी थे। अधिरी रात चोरों की मा नहीं तो धात अवश्य पायी जाती है

साव और चोर दोनों ही लच्मीं के कुपापात्र होने के कारण उनके वाहनराज उल्लंक की भांति घने अन्धकार में देख सकते

हैं। श्रान्तिम छोंर मिलजाते हैं Extremes meet की सार्थकता हससे बढ़कर क्या हो सकती है ? पञ्चात्य विश्वास से मिनवी (Minerva) जो सरस्वती का प्रतिरूप है, का भी वाहन उल्लक है। पंडित लोग भी जहाँ किसी को कुछ नहीं सूमता श्रापनी उल्लक टिट से देख लेते हैं। उल्लक शब्द बुरा नहीं है। श्राचार्य प्रवर केशव दास जी ने उल्लक को रामचन्द्र जी का उपमान बंसलाया है, देखिए—वासर की सम्पदा उल्लक ज्यों न चितवत'। केशव के मक्त मुक्ते चमा करें।

#### परिशिष्ट २

#### ( कम्पोजीटर-स्तीत्र )

देवाधिदेव! जिन आदि कारण-स्वरूप भगवान का कभी जय अर्थात् नाश नहीं होता, जिनके तेजोमय गर्भ से चराचर अखिल विश्व का उदय होता है और जिनके अनन्त वज्ञस्थल में स्थित रह कर वह प्रलय की शाँत निज्ञ में मग्न हो जाता है, वे ही अत्तर ब्रह्म 'छिछिया भर छाछ' के बिना ही आपके अँगुल्याम भाग में सदा नृत्य करते रहते हैं। जब आप उन्हें उठाते हैं, तब वे उठते हैं और जब और जहाँ आप बैठाते हैं तब और तहाँ वे बैठ जाते हैं। वे पूर्णत्या आपके शासन में बँधे हैं। वे आपके आदेश के बिना टस-से-मस नहीं करते। आपके ही कारण वे भव सागर के बन्धनों की भाँति फर्म के बन्धन में पड़ते हैं।

जब त्राप डिस्ट्रीव्यूटर (Distributer) रूप से उनको त्रापने कर-पल्लव में धारण कर 'गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने सुखी भव' का मंत्र पाठ करते हैं, तबवे अत्तर भगवान प्रसन्नता-पूर्वक कबूतरखाने से केस के खानों में अपने अपने स्थान को प्राप्त हो विराजमान हो जाते हैं। धन्य है आपका प्रभावपूर्ण शासन! धन्य है आपका विश्वव्यापी आतंक! वैसे तो ज्ञीरसागर

भी आपके कर-नखायों से सदा प्रवाहित होता रहता है (क्योंकि संसार में बेपढ़ों की संख्या बहुत है, और उनमें से प्रत्येक के लिए प्रत्येक काला अत्तर भेंस के बराबर होता है), तथापि आपके कर-पल्लवों में नृत्य करने वाले आत्तर भगवान घोर तप के कारण शेष-शञ्या के स्थान में अव्यक्त रूप से तप्त सीसा (Lead) शञ्या पर शयन करते हैं। वे व्यक्त होकर 'नियतिकृतनियम-रहितां' ब्रह्मा की सृष्टि के नियमों से परे रहने वाली रुचिर रचनाओं की सृष्टि करने लग जाते हैं। आपकी रची हुई सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि का शासन करती है। विचारों से ही संसार चलता है, और आपके बिना बेचारे विचार मूक और पंगु पढ़े रह जाते हैं।

विश्व-सूत्रधार ! विश्व का शासन आपही के वश में है। विश्व की राजनीति और धर्मनीति समाचार-पत्रों और धर्म-मन्थों के अधीन हैं, और वे सब आपके अधीन हैं। तस्मात् कम्पोजी-टराधीनं जगत्। अतः विश्व-शासक जगत्-नियन्ता, राष्ट्रों के विधायक; धर्म के रज्ञक और पोषक आपको शतशः, सहस्रशः खन्तशः, कोटिशः नमस्कार है।

भगवन्! आप भुवनभास्कर सूर्य ह्रप हैं! नहीं, नहीं, आपका कार्य सूर्य से कहीं अधिक बढ़कर है। 'जहाँ न जाय रिव, तहाँ जाय कि ने, और आप उस कि के भी हृदय-कुहर की गुप्ताति गुप्त भावनाओं को प्रकाश में लाते हैं। भगवान मरीचमालिन सूर्यदेव के पार्थिव अवतार प्रकाशकगण बड़े दैन्य भाव से आपका मुँख जोहते रहते हैं। वे आपकी फुर्सत की सदा प्रतीचा करते हैं। आपके आगे मैनेजर का जर और एडीटर की टरटर कुछ नहीं चलती। आपके हाथ पैर चलाने से ही सबका काम चाल होता है।

प्रभो ! विना ऋापकी कृपा-कटाच के स्वयं इंसवाहिनी

सरस्वती के वात्सल्य भाजन मूक बने रहते हैं। मूक को श्राप वाचाल बनाते हैं, श्राप ही की कुपा के बल पर साधारण प्रतिभा बाले भी प्रोपेगेएडा की नसेनी लगा कर यश के डबतम शिखिर पर पहुँच जाते हैं श्रीर श्रापका प्रेस न जाने कितने दोषियों को निर्दोष बना देता है।

> मूक होहिं बाचाल पंगु चढ़ें गिरिवर गहन, जासु ऋपा सु द्याल,द्रवौ सकल कलिमल दहन।

श्राप ही बीणापुस्तकधारिणी भगवती शारदा की बीणा के तारों को मुखरित और मंकरित करते हैं। श्राप हीश्रपने विशाल विद्युत्विनिन्दित चिप्र श्रीर चंचल कर-पुटों द्वारा देश-विदेश में वाग्देवी का विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। श्रापके कर-पक्षवों से निकली हुई बात पत्थर की लकीर से भी दृढ़ हो जाती है। वह ब्रह्मान्तरों की भाँति श्रीमट होकर श्राप्त प्रमाण की श्रीणी में परिगणित होती है।

दयानिधे! आप लेखकों के जीवन प्राण हैं आप उनके एकमात्र त्राण, रारएथ और वरेएय हैं। आप प्रेस के मूत का लोकोपकारी स्वरूप धारण कर लेखकों के लेख-सम्बन्धी ज्ञान से किये हुए, अथवा अज्ञान से किये हुए समस्त पापों को अपने सुविशाल स्कन्धों पर धारण कर उनको व्याकरण की हत्या के अपनाद से मुक्त कर देते हैं। आप अपने प्रेसकी अमिट कालिमा से लेखकों का मुख उज्ज्वल कर देतेहैं। अपने विलदान से दूसरों का भार हलका करना इसीको कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से आप ही को लच्य कर नीचे की चौपाईयाँ लिखीं थीं।

साधु चरित शुभ सरिस कपासू। निरस विशदगुणमयफल जासू॥ जो सिह दुख पर छिद्र दुराबा। बंदनीय जेहि जग यश गावा॥ भक्तवत्सल! श्रापके कहाँ तक गुण गाऊँ १ श्राप ही लद्सी श्रीर सरस्वती का वैमनस्य थोड़े-बहुत श्रंश में दूर कर देते हैं। श्रापके श्रप्रतिम श्रातंकवश वे श्रपने स्वाभाविक विरोध की भूल जाती हैं।

योगिराज! श्राप वेदान्तप्रतिपादित ब्रह्मकी भाँ ति संसार के मृत कारण होते हुए भी सदा निर्तिप्त श्रीर श्रविकृत रहते हैं। श्राप पदापत्रिमकाम्सितं (जल में कमल के पत्ते ) की उक्ति की पूर्णतया चरितार्थ करते हैं, संसार के लड़ाई-मगड़े, श्रुभ श्रीर श्राप्त संवाद, प्रेमालाप श्रीर तीव्राति तीव्र व्यंगवाण, पण्डितों का पांडित्य श्रीर मूर्खों का मूर्खत्व श्रापकी श्रनन्त शान्ति को विचित्तित नहीं कर सकता। सब कुछ श्रापके करतलगत हो जाने पर भी श्राप जैसे के तैसे शुद्ध-निर्तिप्त बने रहते हैं। श्राप शान्ति के स्वरूप श्रीर उदासीनता के श्रवतार हैं। श्रापके निरंपेत्त स्वरूप को वारम्वार नमस्कार है।

भगवन ! आपकी सीसे से सुदृ गुग्गगिरमा का कहाँ तक गान कहाँ ? आपके कर-पल्लवों से जितने समाचार-पत्र, पुस्तकें, पुस्तकाएँ, विज्ञापनादि निकले होंगे, वे कई बार पृथिवी को आविष्टित कर लेंगे। वे सब अनन्त जिह्ना होकर उच्च स्वर से आपका गुग्गगान करते हैं। वास्तव में आपका कीर्ति-पत्र उवीं (पृथिवी) से कई गुना विस्तृत है, और उसे स्वयं शारदा माता कल्पना के कल्पतक की लेखनी द्वारा लिखती रहती हैं, 'तद्पि तवगग्गानामीश पारं न याति'।

देवेश! यह तुच्छ जीव आपसे क्या माँगे, यदि आप प्रसन्न होकर मुक्ते कुछ वर देना ही चाहते हैं, तो उदारता पूर्वक यह वर दीजिए कि जो कोई समाहित चित्त हो कर मेरे बनाये हुए स्तोत्र को दिन में एक बार भी पाठ किया करेगा, उसको तीनों काल में समालोचकों की वाधा न व्यापेगी । श्रो३म् शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥ इति

# परिशिष्ट-३

#### 'शरीरं व्याधि-मन्दिरम्'

कहैं यहै श्रुति स्मृत्यी, यहै सयाने लोग। तीन दवाबत निसक ही, पातक, राजा रोग।। यद्यपि मैं श्रभी 'श्रङ्गं गतितं पतितं मुण्डम्, दशन विहीनं जातं तुग्डम्, करधृतकम्पित शोभित द्ग्डम्' वालो श्री शङ्करा-चार्यजी द्वारा की हुई बृद्ध की परिभाषा से कम से कम दो तिहाई अंश में ( अङ्ग तो ईश्वर की दया से सब बरकरार हैं, बाल जरूर पक गये हैं और अभी उत्पर से ही वेदान्ती हुआ हूँ नीचे के दातों को चित नही आई है ) दूर हूँ और इस भय से कि कोई यह न कह दे कि 'बृद्धो याति गृहीत्वा द्रडम्' मैं द्रड धारण भी नहीं करता ( मुक्ते दण्ड में बहुत विश्वास नहीं हैं दर्ग धारण करने से वचने के लिए में यती भी नहीं बनुगा, वैश्यों को वैसे भी सन्यास वर्जित है । फिर भी अपने को निसक अर्थात् शक्ति हीन कहने में अधिक संकोच नहीं करता हूँ क्योंकि मैं शाक्त नहीं हूँ। दूसरों को चित पहुँचाने की शक्ति पर तो मैंने कभी भी गर्व नहीं किया और दूसरों को लाभ पहुँचाने की शक्ति के सम्बन्ध में खेद के साथ कहना पड़ता है कि 'श्रव रहीम वे नाहिं। इस लिए निशक्त होकर यदि पातक राजा रोग इन तीनों में से किसी का भी शिकार बनू तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

पातक मुम से दूर तो नहीं मागते, क्योंकि पातक मागने के एक मात्र शस्त्र का में प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। साहित्यिक होने के नाते मुमे पुनरुक्ति का इतना भय है कि महाकवि केशवदास के यह कहने पर भी कि 'जानि यह केशोदास अनुदिन राम राम रटत, न डरत पुनरुक्ति को' में राम नाम नहीं लेता। किन्तु मेरे वेंक की बाँकी की माँति मेरे पातकों के आक्कड़े बहुत बढ़े-चढ़े नहीं हैं। भगवान चित्रगुप्त के खाते में मेरे पापां की और शून्य का अक्क तो नहीं है। (में शून्यवादी नहीं हूँ) किन्तु मुमे विश्वास है कि मेरा हिसाब-किताब करते उनको थकावट का अनुभव न होगा और न वे अपने और कामों को मूल जायँगे।

में स्रदासनी की भाँति 'सब पिततन को टीको' या राजा नहीं बनना चाहता और न इस साम्यवादी युग में किसी बात के राजा होने का गर्व ही कर सकता हूँ। स्र्रदासजी की ऐसी उक्तियों के कारण तो हमारे प्रगतिशील भाई कह देते हैं कि स्र पर सामन्तशाही प्रभाव था। आज कल गाँधी युग में राजा और भन्नी की पिश्माषा बदल जानी चाहिए। यदि में किसी विधान-सभा का मेम्बर होता तो सबसे पहले यह कानून बनवता कि कोई बच्चों को बढ़ावे देने के लिए राजा और उनको बुरा बतलाने के लिए शक्नी न कहा करे। खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, फिर भी और कोई साहब इस बिचार से लाभ उठा सकते हैं में इसको पेटेन्ट नहीं कराऊँ गा, बैसे भा देव जाओं की भाँति पिततों में कीन छोटा और कौन बड़ा ? पातकों से में अछूता तो नहीं हूँ किन्तु उनकी विशेष परवाह नहीं है, 'अब तो चैन से गुजरती है आकबत की खुदा जाने'।

राजात्रों ने मुक्ते तो नहीं सताया है किन्तु कभी-कभी राजसत्ता के विरुद्ध मानसिक मूक विरोध कर लेता हूँ। काजी की भौति शहर के श्रंदेशे से अपने शरीर के दो चार बूँद खून को सुखा देता हूँ किन्तु जेल जाने के भय से वह विरोध कभी मुखरित नहीं हुआ।

हाँ ! रोग के सम्बन्ध में सच्चे सपूत की माँति में मारतवर्ष का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। जिस प्रकार युद्धभारत ने बिभिन्न का क्राक्रम एक्सिंग को थोड़े बहुत अवरोध और प्रतिरोध के साथ अपने विशाल बच्चस्थल पर स्थान दिया उसी प्रकार समय-समय पर प्रादु मू त रोगों को थोड़े-घडुउ प्रतिरोध के साथ मैंने भी अपने शारीर में आश्रय दिया है। वे हिन्दू परिवार के आतिथि की भाँति बिना सूचना दिये आते हैं और रियासती महमान का भाँति टाले नहीं टलते। ब्रिटिश सरकार की भाँति वे जमे रहने का एक न एक बहाना ढूँढ़ निकालते हैं। ब्रिटिश चाहे एक दंपा भारत को छोड़ भी दे किन्तु उन रोगों का मेरे शारीर से अधिकार हटाने की बात सोचना भी दुष्कर है। नरम दल के लीडरों की भाँति उनसे सममौता करने में ही मैं अपना परित्राण सममता हूँ।

जिस प्रकार एक देव मंदिर में देवता तो बहुत से होते हैं किन्तु प्रशान पद पर एक ही देवता प्रतिष्ठित होता है अथवा राजनीतिक उपमान नाहिए तो यों कहली जिए कि जिस प्रकार एक राष्ट्र में छोटे-पूरे बहुत से राज्य हो सकते हैं किन्तु प्रधान सत्ता एक ही होती है उसी प्रकार मेरे शरीर में रोग तो बहुत हैं किन्तु विद्या सत्ता की भाँति प्रधान सत्ता मधुमेह की ही है। 'एकं सत् विप्राः बहुधा बदन्ति' सब देवता एक ही देवाधिदेव के रूप हैं। में रसवादी हूँ इसलिए रस शास्त्र से ही उपमा दूँगा। 'एको रसः कहला एव' कह कर भवभूति ने जो बात कहला रस के सम्बन्ध में कही है वही बात कुछ हेर-फेर के साथ रोगों के सम्बन्ध में में इम प्रकार कह सकता हूँ। मुख्य रोग तो मधुमेह ही है और रोग उसी एक जल के तरङ्ग

बुद्बुद और त्रावर्त ( भंवर ) की भाँति है। भंवर शब्द से विशेष भय लगता है क्योंकि भंवर में तराक भी हुव जाते हैं और नाव में बैठकर भी त्राण नहीं मिलता है। रस की व्यापक परिभाषा में कहूँ तो मधुमेह स्थायी भाव है और सबरोग उन स्थायी भावों की भाँति है जो किसी प्रधान रस के अङ्ग होकर सख्चारी रूप से आते हैं।

सुक्ते दरच्यसल राजा और रांग तो नहीं सताते किन्तु मधुमेह का राजरोग अवश्य तङ्ग करना है। इसको मैंने पैतृक सम्पात के रूप में प्राप्त किया है। अपने पूज्य पितृचरण के गुण तो वाजिवी मात्रा में ही मुक्ते मिले हैं किन्तु उनको कमजोरियाँ व्याज के साथ मिली हैं। इस रोंग से देवता और पितृ कोई मुक्त नहीं है। आदिदेव गणेशाजी कपित्थ-जम्बूफल का सेवन करते हैं। शिवजी विल्वपत्र इसी रोंग के उपचार में ग्रहण करते हैं। पितृगण इसी रोंग के कारण तिलोदक से प्रेम करते हैं।

इस राजरोग और उसके अनुचरों के वर्णन से पूर्व उन रोगों का उल्लेख कर देना में आवश्यक सममता हूँ जो नैमित्तिक रूप से समय-समय पर आते हैं। इनकी मैं विशेष परवाह नहीं करता हूँ। ये मिजुक की मॉित चुटकी भर आटे से सन्तुष्ट होकर चले जाते हैं। जब तक ये शैयादेवी से स्थायी परिण्य करा देने की धमकी नहीं देते तब तक मैं इनका ईश्वर प्रदत्त अस्थायी विश्राम या अवकाश के रूप में न्वागत् करता हूँ। अस्थायी विश्राम को मैं मृत्यु का पर्याय सममता हूँ। इन रोगों में ज्वर, खाँसी, जुकाम आदि सामयिक रोग हैं। इनके लिए यथासम्भव मैं डाक्टर को कष्ट नहीं देता। इनके लिए तो तुलसी की विष्णवी चाय सुदर्शन चक्र का काम दे जाती है।

मधुमेह स्वयं तो इतना भयद्वर नहीं होता जितने कि उसके श्वनुचर। इसका गोस्वामी तुलसीदासजी को पूरा धनुभव था उन्होंने लिखा है कि हाथ के प्रहार से उसके अनुचर कृपाण का प्रहार अधिक घातक होता है। अनुचरों के वर्णन से पूर्व स्वामी का वर्णन करना नीति संगत होगा। मधुमेह से तो अब प्रायः सोलह वर्ष का नाता हो गया है। उसकी गति-विधि को में सममने लगा हूँ। इसके तीन उपचार हैं। १—रसना का संयम, २—भ्रमण, २—सूचिकावेध (Injection)। कभी-कभी मूत्र परीचा भी करालता हूँ जिसके परिणाम के लिए हाईस्कूल के परीचार्थी की अपेचा कुछ कम उत्सुक रहता हूँ।

रसना का नियंत्रण जितना डाक्टर बतलाते हैं उतना तो मैं सौ जनम भी न कर सकूंगा किन्तु ऋति सर्वत्र वर्जयेत के नियम का मैं अवश्य पालन करता हूँ। मैं न तो षटरसों की सूची से मधुर का नाम ही उड़ा देना चाहता हूँ और न मैं व्यवस्थापक सभा द्वारा सत्यनारायणजी की कथा विधान में यह संशोधन कराने की सोचता हूँ कि मधुमेही लोग भगवान को मीठी पँजीरी के स्थान में नमकीन पँजीरी अर्पण कर सकते हैं। रसना के माधुर्य की चाह रुप-माधुर्य की लालसा की भाँति नितान्त दुर्जेय तो नहीं है किन्त उसका भी आकर्षण उपेचणीय नहीं है। मैं अपने ऊपर इतना सहज संयम अवश्य कर लेता हूँ कि पानी, मठे या दही के स्वाभाविक स्वाद को शक्कर डाल कर बिगाड़ूगा नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सेकरीन डाल कर शरवत पीने की हिवस को पूरा करते हैं। दृध में मैं केवल उतनी ही शकर डालता हूँ जितनी कि कोई भला आदमी बिना आत्मसम्मान खोये फूठ बोल सकता है अथवा गद्य में संगीत को स्थान मिल सकता है। शकर को मैं कभी इतना मान नहीं देना चाहता कि वह दुग्ध के स्वाभाविक सुस्वाद को दवा दे। मिष्ठान्न को जौक या ग़ालिब की शराब की भाँति कभी-कभी मुँह का जायका बदलने के लिए खाता हूँ वह भी जब कि कहीं मुक्त की मिल जाय (मैं आफतः मोल नहीं लेना चाहता )। मिठास की चाह स्वाभाविक है किन्तु मुसे तो धर्म के आदि विख्याता मनु महाराज की भाँ ति यही कहना पड़ता है कि 'प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफलः' तंत्री-नाद किंदत्तरस में अनबूड़े चाहे बूड़ जायँ किन्तु शर्करा के मधुर-रस में अनबूड़े ही तिरते हैं। इसी लिए मैं पहाले की ब्राह्मशावृत्ति धारण करके भी मधुरप्रिय होने की वृत्ति से यथासम्भव बचा रहा हूँ।

श्रकाल पीड़ित की भाँति श्रन्न को भी जरा संकोच के साथ खाता हूँ। सरकार ने भी राशन में श्रन्न की मात्रा कम कर हम मधुमेहियों का उपकार किया है। इसी पुरंप के कारण उसे जर्मनी और जापान पर विजय लाभ हुश्रा है। चावल खाना मुक्ते श्रिय है (शायद बङ्गाली सीख जाने के कारण) किन्तु उपनिषदों में बतलाया हुश्रा श्रेय श्रीर प्रेय का श्रन्तर भूला नहीं हूँ। को प्रेय है वह श्रेय नहीं है। श्रेय को श्रपनाने वाले का भना होता है और प्रेय को वरण करने वाला पतित हो जाता है:—'तयोःश्रेय आददानस्य साधुर्भवित ही बतेऽर्थाच उ प्रेयों वृग्रीते'।

शाक भाजी मैं कुछ अधिक सात्रा में खाता हूँ यहाँ तक कि मुक्ते अपने जैनयमीवलम्बी सित्रों से भी कहना पड़ता है कि मैं शाकाहार हूँ मेरी समक्ष में जैन लोग पूर्णतया शाका हारी नहीं होते। इसका यह अभिशय नहीं कि वे लोग मांसा-हारी होते हैं वरन् यह कि उनको शाक से इतना प्रेम नहीं जितना कि मुक्ते। वे वर्ष में कई दिन शाकों से वियुक्त रह सकते हैं किन्तु मैं जलमीन की भाँति शाकों का एक दिनका भी वियोग नहीं सहन कर सकता।

भ्रमण को अशक्त के व्यायाय रूप से मैं सदा पथ्य सम-सममता आया हूँ किन्तु अब रक्तचाप के कारण मैं उसके लाभ से वंचित हो गया हूँ। फिर भी आवारागर्दी से चित्त बहुत प्रसन्न होता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुभे सम्पन्न नहीं बनाया नहीं तो जो कुछ थोड़ा बहुत चल लेता हूँ उससे भी वंचित हो जाता।

मधुमेह के लिए खाने की श्रीषियों की कमी नहीं। विज्ञापनदाता श्रों के कीय में श्रसाध्य या श्रसम्भव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं, फिर भी श्रव में एलोपेथिक डाक्टरों के साथ यह विश्वास करने लगा हूँ, कि इन्सूलिन के इन्जेक्शनों के श्रतिरिक्त मधुमेह की श्रीर कोई श्रीषि नहीं। वास्तव में सूचिकावेध से मधुमेह श्रमर रह कर भी निसन्तान हो जाता है श्रीर रोगी उसकी सन्तित के श्राक्रमणों से बचा रहता है। इसी लिए जहाँ किसी नये:रोग के दर्शन हुए मेरे गृहवैद्य और कभी-कभी गृह सचिव भी धन्वन्तिर श्रीर श्रिवनी कुमार के श्रवतार कपूर गौर कहणावतार डाक्टर कपूर सुक्ते इन्जेक्शन देना श्रारम्भ कर देते हैं। शर-शैया पर लेटे हुए भीष्मितासह के शरीर में वीरवर श्रजु न ने इतने वाण नहीं वेधे होंगे जितनी कि डाक्टर कपूर ने भैरे शरीर में सुइयां। वे ही मेरे शरीर को उस के शतुश्रों से सुरचित बनाये हुए हैं।

मधुमेह के अनुयाइयों में फोड़े-फुन्सियों को अधिक महत्व दिया जाता है। मैं भी उनके आक्रमणों से बचा नहीं हूँ किन्तु उनके कारण मुक्ते शैयागत नहीं होना पड़ा। मैं अपने शरीर को यथा सम्भव चौट-फेट में बचाता रहा हूँ किन्तु मुक्त जैसे लापर-वाह आदमी को जाण रहित रहना उतना ही कठिन है जितना कि बालक को धूल-मिट्टी से बचाए रखना। कोई ऐसी यात्रा नहीं होती जिसमें थोड़ी-पहुल खुरच-खरोंट न आजाती हो और उसके लिए मरहमपट्टी की नौबत न आती हो। मैंने बागवानी इसी लिए छोड़ सी दी है। एक बार मधुमेह के ही फलस्वरूप मुझे बाहु-पीड़ा का सामना करना पड़ा तभी गोस्वामी तुलसीदास जी के पीड़ा सम्बन्धी वर्णनों के साथ मेरा भावतादात्म्य हो सका। महावीर जी में मेरा विश्वास न होते हुए भी मैं भे कभी-कभी तुलसी की माँति पुकार उठता था।

साहसी समीर के दुलारे रघुतीर जू के, बाँह पीर महाबीर बेगि ही निवारिये।

बात रोग के शमन के लिए तुलसी के लिए तो समीर के दुलारे की पुकार ठीक ही थी। मैंने भी उनके सुर में सुर मिलाया किन्त उसके अतिरिक्त और भी अनेको उपचार किये। नाना प्रकार के तैलों से अपने शरीर को दुर्गन्धमय बनाया, निद्रा लाभ के लिए तिकयों की न जाने कितनी लौट-फेर की, रात को मोर-फिया का भी सेवन किया किन्तु जिस प्रकार बिना जागरण के स्वप्न में अनुभव किये नाना प्रकार के रोगों का शमन नहीं होता उसी प्रकार विना मधुमेह के उपबार के वाह पीड़ा का शमन न हुआ। अब बहुत दिनों बाद उसकी पुनरावृत्ति हुई है। किन्तु उतने उपरूप में नहीं। चारपाई पर शान्त पड़े रहने में किसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। हाथ उपर उठाने में कष्ट अवश्य होता है किन्तु अब भी ईश्वर की द्या से सीघे हाथ में इतनी शक्ति है कि, मत (Vote) देने में हाथ उठाकर बाहुबत का प्रदर्शन कर सकता हूँ। लाठी चलान या ढेले फेकने में मेरा हाथ बिलकुल श्रसमर्थ है। गाँधी जी के अहिंसाबाद का अब में भली प्रकार पालन कर सकता हैं।

रक्तवाप ( Blood Pressure ) भी मधुमह के फलस्वरूप मुक्ते प्राप्त हुआ है। बड़ा आदमी न बन सका तो बड़े आद-मियों के रोग मुक्तमें अवश्य आगये हैं। अगर गेहूँ नहीं मिलता है तो मुस ही गनीमत है। इसके कारण पढ़ने-लिखने के अति- रिक्त चलने-फिरने से भी विराम-सा लेना पड़ा है। यह जीवित मृत्यु कभी-कभी असहय्य हो उठती है। जीवन का अर्थ साँस लेना मात्र नहीं है। वरन सिक्रय जीवन। उससे में वंचित सा हो गया हूँ। में चलता-फिरता हूँ लेकिन चीटी की चाल से चलने से न चलना ही बहतर है। पहले तो अधिक घूमने के कारण मेरे पैर में शनीचर लगा रहत. था किन्तु अब में शाब्दिक अर्थ में स्वयं शनैअर (धीरे चलने वाला) बन गया हूँ। रक्त चाप शिव- धनु की भाँति औषधियों से टारे नहीं टरता किन्तु रसना के संयम से कुछ वश में आ जाना है। मधुमेह के लिए शर्करा का सन्यास करना पड़ता है जौर रक्तचाप में दाल और नमक को भी तिलाञ्जलि देना पड़ती है। कहाँ तो रहीम मीठे हू पर लीन का जायका लेना चाहते हैं यहाँ डाक्टर लोग दोनों से हाथ घो बैठने की सलाह देते हैं। दाल खाना तो जैसे-तेसे कम कर दिया है किन्तु मीठा और नमक शाब्दिक अर्थ में और कुछ-कुछ आलक्कारिक अर्थ में भी दोनों ही द्रस्याज्य हैं।

रक्तचाप के पुच्छला के रूप में वत्तस्थल पर भी पीड़ा का अनुभव होने लगा है। उसकी उपेना तो नहीं कर रहा हूँ किन्तु रोगों की परवाह करने की भी एक सीमा होती है। चार चार गोली रोज खाने पर भी वह टस से मस भी नहीं होता था। दो-तीन दिन बुखार आ जाने के कारण खाने-पीने का वर वस संयम करना पड़ा म्याली दूध और मुसम्मी के सहारे चारपाई पर तीन दिन काटे। उसके कारण अब वत्तस्थल पीड़ा में अन्तर आ गथा है।

यदि कुम्भकरण की तामसी वृत्ति के बिना अपनाये में ६ महीने की बजाय ६ दिन भी आराम से सो लेता तो मेरे रोग का बहुत कुछ शमन हो जाता किन्तु आत्मा के नाते 'स्थागुर चलो ऽ यं सनावनः' होता हुआ भी शरीर और मन से चंचल ही रहना पसन्द करता हूँ। खाने का संयम भी संद्रत घिसने के सर देद से कम नहीं है। इस लिए वह भी वाजिबी मात्रा में ही सम्भव है।

मेरे रोगों की गणना में अभी विरास िन्ह नहीं लगा है। दृष्टिमान्य का रोग तो पहले ही से था, अब एक आँख में मोतियां विद्
(Cataract) हो जाने से वह कुछ उन्न हो गया है। गनीमत इतनी
ही है कि पढ़ने-लिखने के कार्य में वाघा नहीं पड़ी है। रक्त चाप
के कारण पढ़ने लिखने में कमी आ गई है, नेत्रों के कारण नहीं।
हॉ में दूरदर्शी नहीं हूँ इसके कारण दूर के मनुष्य को चरमा लगा
कर भी पहचानने में कुछ कठिनाई पड़ती है। में किसी को न
पहचानने की अशिष्टता नहीं करना चाहता। इसलिए जहाँ
जरा-सा भी संदेह हुआ कि सामने का मनुष्य मेरा जाना-पहचाना है में मुलजिम की माँति उसे शुआ का लाभ देकर उसे
नमस्कार-प्रशाम कर लेता हूँ। पचास प्रतिशत मेरा अनुमान
ठीक निकलता है। तीस प्रतिशत जान-पहचान बढ़ी-चढ़ी होने के
कारण प्रणाम वृथा नहीं जाता। (अनुमान तो गलत सिद्ध होता
है), बीस प्रतिशत 'सियाराम मय सब जग जानी करों प्रणाम
जोर जुग पानी' के नाते अनजरनों को भी प्रणाम हो जाता है।

मेरे रोगों की गणना तो अब भी निशेष नहीं हुई है किन्तु आप लोगों का जी इस करुण कहानी को सुनते-सुनते अब गया होगा, इसलिए लोकानुप्रहकांच्या में लेखनी को विराम देता हैं। अब मुभे न तो जीवन का बीमा कराना है न कहीं नौकरी की द्रख्वास्त भेजना है। इस लिए बिना संकोच के अपनी राम कहानी कह डाली। इन रोगों के होते हुए भी में विश्राम की जीवन-मृत्यु को न स्वीकार कर गा। जब तक जीवन-दीपक में स्नेह है तब तक काम चलता ही रहेगा। 'यावत् तैल्यं तावह्याख्यानम्।'